# Problems of Printing Industry in U. P. with special Reference to Allahabad

THESIS
Submitted for the Degree of
Doctor of Philosophy in Economics
University of Allahabad

BY Miss UMA BOSE, M. A , M. Ed.

ALLAHABAD

1964

### PREFACE

The Second World War initiated an era of expansion in Indian economy. For the last two decades nearly the printing industry in India has been finding more scope for its development owing to the attainment of freedom by colonies like India. After emancipation they become very much interested in an all-round unliftment of their general messes and specially in the economic progress of the country through education. Throughout the world today the growth of literacy is increasing the demand for reading matter in an ever-widening degree. In India, a very poor percentage of literacy and a low standard of living have been the two main causes of the underdeveloped condition of the printing trade, However, since the attainment of independence by India, the Government of the country has taken up the task of promoting literacy among the masses with seel and seriousmess.

Moreover, a continued rise in the volume of printed material is expected because of the expension of education and industry and the increasing demand for printed meterial for dissemination of information and for proteging, stretching

#### PREFACE

The Second World War initiated an era of exponsion in Indian economy. For the last two decades nearly the printing industry in India has been finding more scope for its development owing to the attainment of freedom by oclonies like India. After emandipation they became very much interested in an all-round unliftment of their general messes and specially in the economic progress of the country through education. Throughout the world today the growth of literacy is increasing the demand for reading matter in an ever-widening degree. In India, a very poor percentage of literacy and a low standard of living have been the two main causes of the underdeveloped condition of the printing trade. However, since the attainment of independence by India, the Covernment of the country has taken up the task of promoting literacy among the masses with seel and seriouspess.

Moreover, a continued rice in the volume of printed material is expected because of the expension of scientists and industry and the increasing demand for printed meterial for dissentation of information and for proteging, advertising

and many other industrial and commercial uses. The vital role of the Indian Frinting Industry along with the increasing importance can no longer be ignored. A vivid resultant of these truths has impelled no to take up " Problems of the Printing Industry in U.P. with special reference to Allahabad " as the toric for my research work.

No doubt, the subject is a west one, but for lack of time and material I have to content ayes I by taking only some aspects of the industry for discussion; leaving others for an advanced research work which will follow the present study later on.

Problems have been tackled specially on the bests of field investigation and by constructive whinking. Of course, suggestions offered in this work are liable to be notified by the changing needs of the society as changes are bound to coour with the lapse of time. The world is not static. It is rather surprisingly dynamic. Everything is, at present, in a state of flux. Demands are changing and problems are changing. In this respect the subject under study has to share the common lot of many other subsects.

Noted that and in those headle eye, there can be no denying the fact that whatever is messary for the progress and development of this industry should be taken my without any loss of time. The present study attempts only to show the direction and leaves much for future investigations. The most of the hour is to develop the industry by all means as it is one of the leading industries of the world.

I thank the managers of the various presses and others for their kind help they gave me in the collection of the data presented in this volume.

I would be felling in my duty if I did not express
my gratitude to Dr. F. R. Das Guyta, 8,5.0. of Central
Drug Rassarch Institute, Lucknow, without whose constant
add as this work could not have been completed.

I am greatly indebted to my supervisor Sri Sarassett
Prusad, Reader in Econemics, University of Allahabad,
Allahabad, who has helped and encouraged me at every step
throughout the entire ported of my research work.

Thanks are also due to Mr. S. M. Mahay for setting up and typing this thesis.

Uma Boss )

ALLAH ABAD

30th January, 1964.

# CONTENTS

| CHAPTE | R | PART-I Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   | PREFACE 1 - 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I      | - | PERHYTHIG THROUGH THE AGES 1 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |   | A - FIVE HUNDRED YEARS OF PRINTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |   | The Incumabul a period (The Greative Century) - 1450 - 1550, Suttemberg - The Stra of Compolidation - 1550 - 1500, The Stra of Modernian - 1500 Comparis -                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |   | B - METHODS OF PRINTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |   | Belief Frinting, Idthography, Graums or Photoengraws,<br>Process Gravers's Robe in Intil's Printing Industries.<br>Process of Frinting, Stills Gersen Frinting, Gallotyne,<br>Copper Flate Frinting, Stoll He Babocsting, Dry Offset<br>Frinting, Antline or Flaxographic Printing, Dry Offset<br>Factors to Condader in Soloting –<br>Number of Copies, Quality of the Copy, Size of Copy,<br>Typs and Quality of the Ory, Size of Copy, |
|        |   | O - PRINTING OCCUPATION 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |   | Composing Room Occupation, Frinting, Pressman and<br>Assistante, Binding and Finishing Operations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II     | - | SCOPE AND IMPORTANCE OF THE PRINTING INDUSTRY 61 - 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |   | A - SCOPE OF THE PERHITING INDUSTRY 61 - 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |   | B - IMPORTANCE OF THE PRINTING INDUSTRY 74 - 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |   | Economic Significance of Frinting Industry,<br>Educational and Gultural Significance,<br>National Significance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III    | - | A COST STUDY OF THE PERMING INDUSTRY 96 - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |   | Importance of Costing System, Characteristics of a<br>good Costing System, Installation of a Uniform<br>Fractical Costing System, The Elements of Cost for<br>Printing Firms,                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV     | - | GENERAL PROBLEMS OF OUR PRINTING INDUSTRY 111 - 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

CHAPTER

## r a g e a

# PART - II

| ٧    | - | A FIRLD STUDY 188 - 139                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | Field Work and Collection of Date, Sources of Date and<br>Methods Employed, Franciscal Difficulties Experiences in<br>the Collection of Date, Discontinuous Competionaries<br>and the Emittenal of the Farticular Ymerticus, Interpre-<br>tation and Explanation of Collected Date, Table. |
| VI   | - | THE NATURE OF LABOUR PROBLEMS 140 - 165                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |   | Factors Contributing to Successful Solution of Labour<br>Problems, The System of Recruitment.                                                                                                                                                                                              |
| AII  | • | THE INDUSTRIAL PRACE 156 - 177                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |   | Importance of the Problem in India, Gauss of Industrial Univers, Parties to Industrial Peace, A Psychological Approach to the Problem, Conclusion.                                                                                                                                         |
| VIII | - | TRADE UNIONS 178 - 190                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |   | The Union of Printers with Master Printers Association's<br>Co-operation, The Importance of Labour Management Co-<br>operation, Co-operation of Practical Level, Future of the<br>Union-Management Co-operation, Union Objectives.                                                         |
| IX   | - | PROBLEM OF WAGE 191 - 20%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |   | Wage Necessity, Modern Theory of Wage Determination,<br>Systems of Mage Payment, Essentials for a Good Wage<br>Systems, Froit Sharing, Dearmoss Allowances, Overtime<br>work.                                                                                                              |
| x    | - | W B L F A R E W O R K 205 - 216                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |   | Government Efforts at Labour Welfare, Welfare Works by the Employers.                                                                                                                                                                                                                      |
| X    | - | MORKING CONDITIONS AND HOURS OF MORK 21.7 - 239                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |   | Environment, Temperature and Hundity, Building ( or Housing ), Santhetton and Clashiness, Ventilation and Light, Hours of Work, Shift System, Kinds of Shift.                                                                                                                              |
| m    | - | TECHNICAL SPUCATION AND RESEARCH 240 - 279                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |   | Need of Printing Technical Institutes, Northern School of Printing Technology, Types of Trading - Apprentices, askip, Supervisory Staff, Trading of Supervisors, Tradining of Directing or Managerial Personnel, Selection,                                                                |

----

352 - 362

RTRLIOGRAPHY

PART - I

## CHAPTERI

FRINTING THROUGH THE AGES

A - Five Hundred Years of Printing

- B Methods of Printing
- 0 Printing Occupation

### A - FIVE HUNDRED YEARS OF PRINTING

The researce of the communication of human thought through the sedim of granting was not just a divine flash of genius, but a history of sustained effort on the part of piecers in the Hald. The idea of reducing thoughts in print was unknown in a the idea of reducing thoughts in print was unknown in a constantiation and perfection of technique, before the modern highly sechantised system was finally evolved. The manner in which the modern press works can never give to the unintitated even a seant purspective of how the present art of printing has come to acquire such a fine perfection.

Oral communication of human thought is all that formed the main validal for the conveyance of propertions, concepts, premises or philosophies of subtle thought, processes and delicate distinctions of argument. The transformation of thoughts orally, expressed in print with the perfection of the technique of press, was a significant epoch-making event, through which a single idea could be conveyed to millions of human beings. Though the impact of the spoken word was inspiring and prompt, and still

continues to be /, yet the message of the written word,
through print, has unique edvantages.

Devotd of the hypovitic spall of the spoken word over its listeners, the written word is permanent and can be referred again and again, while its counterpart, whose impressions are bound to last only temporarily, and finally get lost in the bescusters of human messary. The spoken word would easily sway the listeners to the conclusions offered, but the written word is bound to the hypothesis from which it has essanated. In other words, the reader of the printed text can always refer back to the hypothesis on which the whole argument is built and dispassionately assess its soundness. The spoken appeal imposes a conviction over its listeners, but the written text must bear true to the reasoning and understanding of its reader.

Secondly, the conclusions of spoken worse cannot be gauged until the final argument is edvenoed and has to be taken for greated without a fluss. On the other hand, the written text can give its resder a scope for anticlepating the conclusion, by just turning to its end. The reader must digest the message of the written text before being convinced of hypothesis, but the listener of the spoken speach must, or is prome to, smalley conclusions,

Finally, the reader of a printed text can pause at will to produce over the idea convoyed, ascitate, verify and verigh the anyment advanced. He can even resort to a dictionary for a filler understanding of the written word. The listener of the spokes word must take unvittingly the elect of the views of the speaker. With a proper greap of the colour of the written words, a reader can own derive the thrill, pleasure and even sway in the emotion which the listener of the spoken word enjoys. But, in any case, the spoken word can never loss the importance and significance, which simpularly is its treasured quality.

The growth and perfection of subtle thought processes including the growth and settlement of social sciences, received a signal impetus towards advancement, when once the art of printing for the first time began taking shape. Thoughts and propositions in general as well as those political, constitutional, ecclesiastical and even the wast strides which the various literary, sociological, philosophical and scientific movements have taken during the recent times, owe much of their perfection and stature to the art of printing. Printing has made sterling contributions to the economic growth, and ultimately to the industrial advancement and wellbeing of nations the world over. Darwin's premise on the evolution of man. Newton's concept of the physical laws, or the literary contributions of Shakespeare, Milton or Bacon, or even the classics of Homer. wight have remained unknown to man today, but for the perfection of the art of printing. The art of printing taking definite shape as we know of it today, makes an era in which nations were born and grew and enabled humanity to progress and helped acquiring the modern perfection and awareness
of the wast storehouse of knowledge.

The perfection of the art of printing is not a distinct and separate process. It has been alossly associated with the advancesor of scientific and technological okill, application of science to our every day problems and the outcome of involved experimentation and research. The perfection of the art of printing, coupled with the improvement in its styles and alosely linked up with technological improvements, Theo the outcome of commercial and industrial needs, and leathy even due to change in testes and sociological interests.

The medern comcept of printing can be traced back to the "epoch-making invention "of duttenberg in 1839, which he described as an "adventure and art "; yet for the purpose of our critical citaly of the movements relating to the evaluation of the art of printing, the following may be considered as convenient historical divisions, when we talk of modern printing, we accessfully import the idea of printing with moveble types, and the periods for our stady way be divided thus !

- 1450 1850, the INCONABULA period or the Greative century or the epode-ending ten year span, which ushered in practically all the modern features which characteries modern printing;
- 2) 1590 1800, The Era of Consolidation, characterising the development and perfection of the achieve-

ments in the preceding period with a measure of conservations and

3) 1800 onmards - The Ere of Modermies: During this partod, printing underwent significant improvements, becoming highly mechanised and parfect. In this ported we find the west changes in the methods of production and distribution and as well as in the habits of producers and readers.

#### The INCUMABULA Period ( The Orestive Century ) - 1450 - 1550 :

The word " Incumebula " has been used in various shades of sending; either being confined to the time from Guttenberg's first production (1489) to December 31, 1500 or to desote the period from Guttenberg to 1500 as ' prisa typographias incumbula ', when, as desorthed by Bernard won Mallinekroth, Bean of Munetor Cethedral, in a tract ( De ortu et progresses artis typographices - Cologne, 1689), " typography was in its swadding olothes ".

The word 'incumebula' was quoted as being equivalent to "period of early printing to 1500 ", by the French Jesuit, Phillippe Labbe, in his Nova bibliotheca librorum memuseriotorum (1.653).

In the eighteenth contury, when orphasis on the understanding of Lettin had declined, people used the term 'incumbulm' to denote the books printed during this puried, Much later, in the nineteenth century when Letin was almost cut of vogue and there were very few uniters in the language, several words like 'Inkumabel',

I Incumable \*, I Incumabulum \* were coined referring to individual items that energed from the printing presses of the fifteenth century.

The datalium set at the end of the fifteenth contury from Guttanburgs' time, was hardly representative, for boyond it was the portiod which east several masters of modern printing, such as Anton Koberger (1480 - 1518), Aldum Manutium (1480 - 1518), Anthoton Versurd (d. 1512), Johannes Froben (1480 - 1527), Henri Estienne (1460 - 1590), and Geofrey Tory (1480 - 1530).

The artificial barrier created by treating the 'incumbula period' as searthing distinct from the first half of the sixteenth century, tended to produce disregard for the centributions of the early sixteenth century, Morever, it gave an under-estimated impression of the work dome in the progress of modern printing during the first half of the eixteenth century. The artificial separation of the two periods into halves of a single century of continual progress in the art of printing, also gave the impression that the two divisions were distinct periods of work and contributed new ideas of printing. This apparent effect was neither true ner even convenient or divantageous for the purpose of comprehending the evolution of the early contributions to the art of printing.

The only difference which lay between the latter half of the fifteenth century and the first helf of the mixteenth century, was in respect of the functions of the typefounder, printer, publisher, editor and bookseller, which were and could be concentrated in one man or a single firm in that business. All the various aspects of the art of printing could be conveniently and without objection concentrated in one institution or insividual. The distinction, if any, was not recognised or had not been fairly and clearly established.

As time passed, by shout 1500, the various asports of the printing trade had separated out and had acquired approachible stature to be reskneed as distinct and specialised branches of printing, Frinting, publishing and bookselling ware established industries, which earlier could be amaged with by a small capital and a single individual. But now, it requires a fair amount of engital, foresight not of a single person but of a group of people in the different branches of the trade.

while Sobert Setience ( d, 1899 ) ughered in the "erm of the great printer-scholars", Claude Germond of Paris ( d, 1861) and Jacob Sebon of Lyons ( from 1871 Frankfurt), were the pioneers to practice type-designing, punch-outting and type-founding as distinct and separate branches of the art of printing, as distinct into the power of Guttenberg, the idea had taken deficite shape.

The revolutionising documental ention of the various branches of the printing trade, evoked samy a protest, and even as in Germany, the German Diet of 1970 possed a state check to the bifurcation. It wanted, in vain, to prescribe that printing presses be confined to the "outital of princely states, university towns and the larger importal cities", and ordered the suppression of all other printing establishments. Hear about this time, the printing trude had got concentrated to Paris, Lyons and Geneva in France; to Venice, Rome and Florence in Italy, and to Amsterdam. Leidam Authorp and at other minces in Surges.

The first half of the sixteenth century still constituted the "incumbula parted" - the creekte era with west contributions to the printing art, nearly, the various type designs and forms. Though the italies of Antonio Blado and the rosen letters of Cleade Geramond, created and introduced about the year 1540, had gained fair acceptance, yet they were so much in vegus, that the "excellent curaive gothic " characters of the latters introduced in Hamburg in 1550, received a cold reception. The outcome of this conflicts and orthodox instanct of the printers during that time, prevented variety being impurted to the gothic character of the latters. The 'Intin' faces with their 'Rosen's and 'Italic' counterparts continued to engly a petronage exclusively their own.

Towards the mid-mixteenth contury, when even the location of printing trade in Burops ,transformed from its concentration at a few places, to others agreed,out widely over the continent, the scope of the printing and publishing trade widened and it was about this time that finitetopies Plantin, a Franciscan, laid the foundations of the Buthyrlenda book production — a golden step for the expansion of the trade, Even in far-off Sngland, a charter was granted to

the Stationer's Company in London, in 1887 - merking
the step as one of " unfettered expansion of the printing
trade ".

#### Guttenberg -

Outsubers, who is sometimes reformed to as the father of modern printing, made his andiversants at a time when there were several others in the field, working on minilar projects. Moreover, the information placed together is either fragmentary or insufficient to reveal fully the stops which led to the invention of printing with noveblo types cast from matrices.

Johann Genaficketh was Guttenberg, was born cocctime between the years 1894 and 1899 in a goldsmith's anally. While in political exils at Streebourg round the year 1460, he began his experiments in printing work. At that time there were others too, mainly goldsmiths, who were working on the same project in various places, notably at Arignon, Bruges and Bologna. The experimenters at these places were trying to discover what was termed as a subsol of producing an "artificial script", printing popularly so colled during that time. Their trend, therefore, was most attable for Guttenberg for pursuing like object.

Guttacherg roturned to Mains constiss between the years 1444 and 1448 and by the close of that decade ( 1450 ) had comploted his researches in that field making his invention of printing with nowhite types cost from matrices parfact enough to be captiqued convertedally. Towards this and, Outtermberg had managed to secure the services of shout 500 gallders from the Meins Imeyer, Johannes Furt, Another two years labor, in 1452, Johannes Furt made evuluable to Guttemberg another 800 gallders coupled with the arrangement of a partnership for hisself in the busimess - " production of books " - a specialised branch, though infant, industry.

Outbackery had hardly worked for another three years labouring with his immedian of saking the commercial application perfect, when in 1455, the Mains Lauyer, diverted his patrongs to another man, assoly, Peter Schoffer of Germshein, who was in his explayment. Fortune deemed upon Peter in Commercial field of printing books, who also, later becomes the Mains lawyer's sain interest, by marrying his daughter with a handsome dowry.

Just about that time another printer is known to have invented one inferior types, which were employed for printing colondars, papel bulls, Latin grammers and for similar other work.

Quttemburg, on the other head, could only sames to salvage from his misfortunes, the 40-line and 30-line which had been employed to print the Bible and the Cathelicon.

The dissemination of knowledge and the economy which could be effected by suitable choice of types, were two things which Guttenberg could manage to prove with the Catholicon coming into print in the 42-line types. The compilation of the Catholicon by Johnsonse Balbus of Genoa in the thirteenth contury, further proved by using the types invented by Guttenberg that book production could also be characted by the proves selection of treas.

The inclusion of the 'colophon' in the Catholicon revealed the mind of the great inventor, for it appears to have been written by himself, which reads as follows:

" With the help of the Nost High at whose will the tongues of infants become eloquent and who often reveals to the loudy what he hides from the wise, this mobile book Catholicon has been printed and accomplished without the help of read, stylus or pen but by the wendrous agreement, proportion and harmony of punches and types, in the year of the Lord's incornation 1400, in the notable city of Mains of the renowed German nation, which God's genore has designed to prefer and distinguish above all other nations of the earth with so lafty a genius and liberal gifts. Therefore, all primes and honour be offered to These, Haly Father, Son and Holy Spirit, God in three persons; and thou, Catholicon, resound the glary of the church and never cease praising the Roly Virgin. Thanks be to God "\*.

Outtenberg seared his end by 1460, when he was struck blint and seems to have abandoned printing, His Misfortunes increased at the sack of Mains in 1462, but was

Steinberg, S. H. - Five Hundred Years of Printing, p. 23. Made and Printed in Great Britain, 1955.

somewhat compensated by a pension granted to him in 1465. by the archbishop. He died in 1468, on February S. burded in the Franciscan Church, which too was descorated in 1743. A kind relation, later, dedicated an epitaph which read " to the importal memory of Johannes Gensfleisch, the inventor of the art of printing, who has deserved well of every netion and language "\*.

The product which paid a tribute to Guttenberg and which could be called him own greation was the printing of 42-line Bible, set up in 1452 and published before August 1456.

Outtenbergt a invention was so highly perfect that wory meagre improvements were added to it until the eighteenth century and, as such Guttenberg's original design resained the last word in the technique of printing, popularly known as the " common press ". The high technical perfection which Guttenborg reached later in his work, remained unchallenged until the early mineteenth century. Details of the early experimentation of Guttenberg being obscure, the " technical afficiency " reached by him in componing, winting, matrix-fitting, type-masting and punch-cutting, remained for nearly three centuries the " last word " in the field, with the result he was the " unassailed master craftemen of his art " for long. The only contribution above that of Outtenberg came from the Dutchman, Willem Janssoon Balasu, who gave the method of enhanced sorew-and-lever press area,

Steinberg, S. H. - Five Hundred Years of Printing. p. 23. Made and Printed in Great Britain - 1985.

and slightly increased efficiency. On the other hand, some improvement to the press by Leonardo da Vinci did not come to be tested, but remained only in the blueprint stace.

Outtenborg indeed " invented printing ".but cortainly was not the first in the field of printing of books, or cannot be called to be the " inventor of the printing of books ". Books were being printed even before Guttenberg's times it used to be done with the help of wood-blocks, engraved metal plates, drawings or michams on stone, and other media. The printing of books ! printed ! by William Blake and photo-composition is yet another exemple of production of books, though not exactly by moveble types which constituted the ! epochmaking ! contribution by Guttenberg, marking that are as revolutionary over the provious methods in yours. The avonues opened by Outtenberg's invention of ! editing !. sub-editing ! and ! correction ! of a text of printed matter, which could automatically be made identical in every copy, or in other words, " the uniform edition precoded by critical proof-reading ", was the significant superiority of his method, which it commanded over the ones in existence. The similarity of every copy of each edition. applied to misprints as well when identical " errats " slips could be added to each of the corrected texts.

Outtemberg's two main contributions to the printing world were, first, what may be called ' job-printing ', that is, the foundation of modern publicity media, possible

through the judicious use of the wast variety of letters in clever combinations, the main significance of Guttenbers's invention.

Secondly, the invention of distemberg made it possible to produce and places for calls a large number of dianatical copies without much need for time in their production. Outstonberg our rightly also be called the "progenitor of the periodical press", when with later improvements, it because possible for the printing and production of themsends of copies of a single text or subject matter.

While Guttenberg is easily called the ! father of modern printing t, yet, it would be worthwhile to consider what constituted his invention. The attendant circumstances were largely responsible for Guttenberg to think in terms of devising some sort of mothed for the " large-scale production of literature ". The trend. of the times, namely the accumulation of scribes who transcribed comes of wanted texts of subject matter, specially in university towns, like Paris, who sometimes even formed themselves into guilds, revealed the necessity of having some sort of Quicker process by which a single text or subject matter could be multiplied into several conies. These professional scribes, though providing an answer for the multiplication of texts, were beyond the read of the poor man, for they plid their business mostly for the Figher sections of the people desired to possess classics as a trait of their existeracy. Then, there was the poor student who often found it difficult to get copies of legal, theelegical, and literary texts, for the professional sauthes who often worked under guilds, were beyond the meagre resources of their pockets. Vegendame da Bisticci, for example, engaged as many as fifty scribes at a time in the untwentity town of Paris, and the Brethram of the Common Life in Deventor, had so much specialised in the copy of philosophical and theological texts, that they had monopolised the market all over the northern Europe. There were others too, like Dishold Lauber who had organised a "veritable book factory" in the Alestian town of Hagensu, and his productions mainly were meant for the open market, Lauber, on the other hand, specialised in the printing of "light reading meter".

On the other field, the Chinese method of printing from a negative relief add to have come into being very carly ( 94 A. B.) done by "rubbing off impressions from a wood-blook" had come to be known during dustanberg's time, where block-prints and blook-books were evallable in the market. The Chinese system of printing had spread out to the west in Europe and prevalent during dustanberg's time, through the modion frequency routes.

The Chiness further contributed by inventing paper, which proved much more congenial to printing than Veillus, which was in vogue, was another distinctive advancement which helped printing to acquire its modern trend. Gutbenberg in the process of his invention, replacing the wood by matal and the block by the individual letter, could be said to be only extending the precedent, already in reque. Furthermore, as a goldenith by profession, Gathenberg was only advancing in his own trade, that of cutting of punches for either Imprinting their trade ancks, or for imprinting inscriptions on cups, bells, and other metalware by punches of latters,

The evallability of the vinepress which had been introduced a thousand years back in his own native land by Romans, was mother facility which became heady in his pursuit of compressing and flattening some maint substance which was also pliable, such as printing paper which came to be used later, for taking off impressions from it.

## The Era of Consolidation 1550 - 1800 :

The development of the printing press provides a remarkable history of addressmit, Hand presses were far more than 100 years constructed of wood and operated on the sorew principle. William Jansson Belacut (1971 - 1688), of Holland nade the first improvement, but no radical change came until the end of the eighteenth century. Adam Rasage, of Fhiladelphia and Charles, Earl of Stenhope, of London overing at about the same time, made further improvements, Standopa's press, appearing in 1800, being the first to be constructed entirely of iron. George Chyser, beginning in Fhiladelphia and continuing in London from

1817 to 1884, was the first to abandon the screw entirely; his substitute being a series of compound levers. The hand-lever gle-jointed bear principle, appeared about the same time and eventually superceded all others.

In 1780, william Micholaon, an Englishman took out a patent for a sylinder press, but this did not get beyond the drawing of plane. It was left for Frederick Kosing, a Sexon, to construct the first power-driven assists in 1811. This, however, proved but little more than the adaptation of power to the hand press and it is assumed that only one of these machines was made and used for book printings.

The main characteristics of this period is ' the Old order changeth yielding place to now '. The last two hundred and fifty years that followed the ' heroic contury ' were marked with certain changes ( technically, there was not much change).

The parsonal union of the type-founder, printery, editor, publisher and book-celler came to be buried, though their functions were sometimes still continued. The occupational differentiation came to stay. The decidate change was in the 'order of precedence 'with the publisher as the central figure. The professional author emerged as an independent force with a wider reading public, and the performance of the control of the performance of the perf

## The Era of Modernisa - 1800 Opwards :

The minoteenth century marks a decisive stage in the history of printing. That is, during the late eighteenth and the minoteenth century the desaud for books rose throughout the western world as a consequence of the social and economic effects of the industrial revolution, and particularly as an aspect of the changing status of the middle class.

The prevailing conditions affected the technique of printing, the asthods of publication and distribution. Three hundred and fifty years elapsed after Outtemberg's invention before any bade change was made in the technique of printing. There was no difference between the humble prose on which Outtemberg printed the 40-line Bible, and the present for the accommodation of which John Verbrught designed the specious Clarendon Building in 1753. Now, within a generation, the printing trude underwent a whole-sale alternation.

In 1814 a German messed Frederick Kosing invented the first steam-driven press with a rotothing cylinder. The machine protocod 1,100 impressions per hour, thus quadrupling the output of a hand press. Later, a machine was constructed to print upon both sides of the sheets before delivery and these machines were in operation until 1887.

Kosing returned to Germany in 1817, and Applements and Couper, engineers of The Times, built a machine in 1827 for printing on both sides of shoet, and capable of giving 4,000 impressions an hour. This was in use until 1848 when Applicanth invented a new type of machine with cylinders in a vertical posttion and on which the type was secured by means of wedge-shaped column rules. Around the type cylinder ware grouped eight impression cylinders, the cheets being delivered in a vertical position and taken off by head. The output of this machine was 9,000 impressions per hour. There was only one of these machines made out it was ultimately replaced by the Hostype revolving machine, which made way for the Helter rotary perfecting press in 1869.

In 1846, Robert Hoe, founder of the worldrenouned American printing machinery manufacturing firm. built a new style of press. This was known as the Hoe type revolving machine. The type cylinder was placed in a horizontal position and the type secured in cust-iron beds by special looking up apparatus. Each bed represented one page of a newspaper. Grouped around the type cylinder were four, six or ten impression-cylinders, each of which had feeders laving on sheets of paper. As the sain cylinder rotated, the type was inked by a roller, the sheets as they were fed in being taken by grippers to receive the inked impression of the type. In this instance, the sheets were delivered by means of " mechanical flyers ". This machine was capable of turning out 2,000 sheets per feeder per hour i.e. with a four cylinder machine, 8,000 impressions were obtained.

Spurmed on by the souly harmoneed steam-power, another great era of printing invention had begins. New and faster printing machines were invented. In 1851 an Edinburgh publisher, Thomas Nalson, evolved a completely new type of machine which printed the paper from curved printing plates affixed to revolving cylinders. This machine was the forerunser of today's newspaper machines, through which reals of paper race at great speed to emerge, printed and folded, at the rate of fifty thousand copies an hour.

That is, an impute was given to the production of newspaper by the invention of the paper saking anchine by the brothers Foundrider in 1805, while the knowledge of how to cast curved storee-plates also helped forward the development of newspaper production. In 1865, the first printing prove to print from a continuous reel of peper was made by an American named William Bullock. The machine consisted of four cylinders - two impression cylinders and two plate cylinders - but as the paper passed from the reel it had to be cut before printing. This led to many difficulties and the machine was seen discorded owing to its unweighbility.

The proprietors of 'The Times ' were continually ondeavouring to construct a rotary perfecting mediac and in 1866 the facous Walter rotary perfecting press was built to print The Times. A real of puper was used, both sides being printed from curved servec-mistes and the sheets delivered flat. These were used until 1895, and were undoubtedly the models from which present-day newspaper rotaries have developed. One drawback to the speedy production of newspapers in the early days of the rotary machine was that they were delivered flat and had to be folded by hand. In 1870, the first folder attachment was invented by two English engineers. G. Duncan and W.A. Wilson, and since then the development of the rotary press has been rand; the reason undoubtedly being the overcoming of the folding difficulty which in turn has enabled proprietors to produce newspapers in large numbers at which they are now sold, Present-day newspaper presses are capable of printing simultaneously from as many as 15 reels and to produce over 2.00.000 comies per hour. Credit must be given to Sir Rowland Hill for the inception of the idea of printing on both sides of the paper from a reel; the suggestion having emanated from him in 1835.

In 1832, Daniel Trezhvall of Boston spiled power to a machine built on the " bad and platen " principle. The original machine of this type was improved upon by Adama of Boston, and for many purse this class of machine was used for printing fine books and woodsutes.

The next notable development of a printing machine was one worked by twendle and shapkable for the printing of small jobbing work such as cards, hend-billneto. The first mechine of this character was made by S. P. Ruggles, of mechine of this character was made by S. P. Ruggles, oard mess., in 1830 and was known as the Ruggles card mess., including the contemporary parts of the contemporary that of the contemporary parts of the contemporary that of the contemporary th George P. Gordon, an American, built a press which proyed to be the foreruner of what are now known as light platen machines. This was constructed with the type bed in a vertical position, was need " the Franklin ", and rapidly became in general use throughout the world.

The introduction of the power press and the machine manufacture of paper decreased production costs, and ands possible a west increase in quantity production, which was further sugmented by the technological changes in the last decodes of the mineteenth century and the beginning of the treatieth. With the introduction of machinery came the disintegration of guilds. Books circulated more widely through circulating libraries and mor trude channels, and by means of the sale of the publisher's reminders. Patronage as a means of financing the publication of books gradually declined and payment to suther by reynity because the general practice,

The United States, Singland, Germany and Towist Union are now the most important countries in printing and publishing. The printing industry in United States in 1329 paid one twentieth of all manufacturing wages and ranked seventh in the total value added by manufacture. Book and job printing made up Hi per cent of the total value of the output, while newspaper and periodical printing comprised 55 per cent; all per cent of all vertexer were employed and 40 of all vertexer were employed and ent of the cent and 40 per cent respectively in newspaper and periodical Printing.

Compared a printing is controved in New York City, which produces 24 per cent of the output, and in Chicago, which manufactures 16 per cent, the remaining 60 per cent is videly diffused, no other city printing more than 4 per cent of the total and only 12 as much as 1 per cent. Because of the many small units producing for local consumption the number of establishments in publishing and printing and allied infustries exceeds that of any other industry in the United States. In 1929, those totalled 27,552 — a decline of 6,225 as compared with 1,919. The major portion of the production, however, is concentrated in a few large plants in book end job printing and in the newspaper and periodical branches of the industry.

tex returns the set income of printing and publishing corporations increased from § 97,477,000 for 8,439 corporations reporting in 1921 to § 283,000,000 for 11,170 corporations in 1939. In the latter year the total gross sales reported were § 3,899,700,000 and the total not profit atmus taxes was § 218,800,000; 10,069 corporations reported a total net contial investment of § 3,113,000,000. A comparative analysis of the 1925 corporations income tax returns of the printing and publishing injustry ranked ascend in the parcentage of corporations shocking a profit which totalled 50.7 per cent, and also second in terms of the percentage of gross profits on males, which totalled 38 per cent; the parentage of murcestful firms reporting profits of \$ 10,000

According to the United States Corporation income-

or more in that year was 70.3 per cent.

Within the last fifty years the new machinery which has been introduced into the componing roos, the grees room and the bindery has revolutionized the industry. The Linctype and related machines practically supplanted straight matter type-estima by hand between 1886 and 1903, Although the Linctype operator sets about four times as rapidly as does the hand operator, there appears to have been relatively slight immediately displacement of labour both in the United States and in Survey, because the technical character of the Linctype required for its most ascessful operation the citil of the superceded handisreftman and also because the market for printing expanded. Competition by monotype and properation of the form by photographic processes largely eliminate type composition and thus are affecting employment.

Offinder prisess were first installed in the press rooms of the United States in 1888, modern rotury presses in 1890 and automated press feeding attachments in 1899, By 1915, less than 4 per cent of platen and cylinder presses used in conserval printing in the United States were mechanically field by 1921 the proportion had mounted to 66 per cent. The installation of automatic feeding attachments and celffedding job and small cylinder presses has continued repidly in 1929, 44,000 cut of 64,000 presses sold were automatically feed. The effects of this mechanication are revenied in the United States census statistics, which show that while value added by meanfacture in book and job printing ross more than

760 per cent from 1899 to 1929 - only 120,1 per cent more workers were employed. In newspaper and periodical printing the results are even more strikings the value added by manufacture increased 679.4 per cent between 1809 and 1929. while the number of workers increased only \$4.8 per cent. The productivity of labour per man hour in newspaper printing increased 264 per cent from 1896 to 1926. In 53 commercial printing plants studied in New York city, while there was a 7.9 per cent increase in employment of skilled present in 1929 as compared with 1924, there was 5.7 per cent net displacement of unskilled or semi-skilled press aggistants; although the relative number of men employed increased slightly on the old models, it declined on the new ones. The bindery has likewise been machanised by the installation of automatic processes for folding, gathering and covering books and magazines.

Modern printing modularry led to the departmental talination of the printing industry which in turn resulted in the spendington of craft unions in the United States. The International Typographical Union, which took permanent form through a combination of local organizations in 1892 and which later affiliated with the Jeardian Federation of Labour, included Compeators and Press-room vorters. The pressume had broken away from the compositors by 1889 and had founded their own international organization, the International Printing Pressum, which in 1896 expanded to include the press fooders and became the International Printing Pressum and Assistant's Union. It may be concluded by eaying that the printing industry has grow very rapidly since 1900. Technically there were such change. Compositors and printers, publishers and books-sallers, betrowers and buyers of books adopted or were forced to new ways of production and consumption. There was rationalised organisation. Hew inventions Ideared the ocet of production and mass literacy created further demands for printed materials. At the case time the national and international organisation of the printing trade videous the channels.

The complete medical anticut of the whole process from letter-founding to book-binding was nearly all the time expanding every section of the treds, and strongthening its second of security. The book-buying public was resping the advantages of greater efficiency, better quality and reduced notices.

As granting feet is becoming the means of salightening the assess, the gress in India should keep pace with the improved sethods of scepening, and the technique of printing should be up-to-date. In free India, the educational status of the age has favoured changes, and the printing trude is trying to respond to the need.

As in all other fields of industrial enterprises, the printing industry has also made its progress in this country, but mostly diffect forwarmental lead or help. There are more than 20,000 printing houses agreed all over the country, but only a few of them can be said to be quality printers, surading out jobs comparable with the worlds best in the line.

Today, the presses are contraved all over the subcontinent and with the atteinment of independence the number of Finiting presses, the newspaper process and job presses has immensity increased.

According to the nurwy undertwinen by the Government of India and All India Federation of Master Printers in 1953 to 1984, 70 per cent of the printing present were located in five states of Sambay, Delhi, Madras, Uttar Fradesh and West Sangal.

The printing industry in those five states is mainly located in the city of Bombny, Bolhi, Madras, Allahabed and Calcutta, The number of printing presses in Bombny city is less than 800. There are 550 printing presses in Madras, 100 in Allahabed and 2,878 in Galautta. In Bolhi, the number of printing presses is mearly 1,200. But, it is only in Calcutta and Bombny where the printing future type developed in a generalitie way.

The putniting industry in our country needs more of state help and co-operation to ensure an un-interrupted propress in its various branches. Notither the industrialist nor the State has premoted satisfactory development, despite the fact that the spread of knowledge was the responsibility of the one or the other. Now, the brochure published on the escalato of the All India Printers Conference and Rehibition has touched upon many important problems which face the infustry in our country at the present time and draws the attention of those who are directly concerned with, or responsible for, necessary improvements in it. It is hoped that it will be found useful by those who are interested in the progress of this vital industry of our country.

#### B - METHODS OF PRINTING

Besides being an art and one of the chief means of communication, printing is a great industry.

The term ' printing ' can be applied to any process by which a print is obtained. Frinting is the act or practice of taking imprecions from ink-covered types, plates or other surfaces containing a design, upon a paper or similar material. Frinting is the business or occupation of a printer such as type-setting, press work and its necessary adjuncts.

There are a number of methods and processes for graphic arts reproduction. But, there are three basic methods of printing used in the printing presses which are as follows :-

- 1 Relief printing or Letter Press Frinting,
- 2 Lithography,
- 3 Photoengravure.

# Relief Printing -

Relief printing, often referred to as Letter

Press printing, is the oldest and by far the commonest

printing process. Practically all newspapers, most books, magazines and domercial jobs are printed by this method,

when we speak of relief or letter press printing, we mean printing from the relead surfaces of the types or plates. In relief printing, the relead surface is covered with ink and an impression of the formet is then transferred to paper. Build printing inalysis all procedures used in printing directly from raised surfaces. Letter press printing can be done with type, line, engraving or halftone blocks. Since all relief printing must have surfaces uniform in height, a standard based on the height of the shank of setal which comprises the type, has been universally accepted.

Thore are three bade methods of souring the impressions of the raised surface on paper and these have resulted in the design of three major types of printing machines for latter-waves printing. They are : -

- The Platen press ( automatic platen and hand platen press ) which gives the impression of the whole printing surface at the same time;
- Oylinder Frees carries the paper on a cylinder bringing it into contact with the typed form as the bed moves back and forth and the cylinder revolves over it; and
- Rotary press employs a curred printing surface which revolves against the impression cylinder, Letter-press printing relies upon direct physical

contact between the inked printing surface and the paper, It has crispmess and brilliancy which is unsatched by any other process.

Medines which use ominary printers' type are known as letter-press, type-set or relief printing sackines. Type is normally made of metal and is available in a large wartety of faces or styles, each bring known by a different basic mass in order to distinguish it. It is also supplied in various sizes. There is a wide variety of nesse given to the different type designs, such as Gill, Times, Bodomi, etc. These basic designs are subdivided into styles which have a general resemblance, but have their our particular characteristics. Thus, the Gill family is divided into Gill Light, Gill Sams, Gill Sams Boil, Gill Sams table and many others. Since all those types which originate from the basic type have resemblances in one way or another, they are known as femilies.

The printer measures his type in terms of points "e.g. 10-point Times, or S-point Oill Sans.
But, it should be noted that the point used by Mmarican and British printers is emcller than the point used by printers on the Suropean continent; so we should buy type from one or the other areas but not from both. A complete nlyhabet, including the additional signs required, is generally called a fount or foot.

The machines which use relief type are often large and costly and specially designed for extremely

high speeds. They require skilled staff to operate them. There are, however, a number of both small and section sized machines which are able to produce prints of a very good quality and which can be operated without speatal training or skill. This type of apparatus is available in small flat-bed or semi-autosatic end power rotary machines. Some are available which print from carbon ribbon roll and are used to give the printed matter the apparance of having been produced on a type-writer. This enables directly letters to be printed in large numbers, each having the apparance of an individually typed letter.

There are various methods of setting up the type when using those small printing machines. It is mecossary in all cases to propare it in reverse or backward, because the printing is direct and the copy paper being in contact with the type face will therefore reverse the famps again to read correctly. Loose type is laid out in special boxes, each letter having its own compartment. This makes the selection easy and reliable.

The rotary type of mening is fitted with grooms or segments which hold the type securely, Spoutal composing sticks or forks are available and the type is first transferred into these holders and, when complete, is placed line by line into the grooms of the medius.

Both line and half-tone blocks can be made for use in relief apparatus. The preparation of these is generally beyond the scope of the average reproduction unit, but the makers of the machine, hold large stocks of designs on request.

The retary makine is able to grint at normal duplicating speeds and is, therefore, ideal for the production of forms and such material as cannot be produced by other types of machines. It is able to use warlous colours of ink and the carbon type one print neweral colours simultaneously ( since the use of carbon makes it in affect).

The small moddlens, using rollef type which are welly ministures of the big type-set medianes, are available in most countries. They are in appearance only toys, but are well made and capable of producing work of first class quality. The cheaper types are allow in operation, since such showt is placed on the machine by hand; but apparatus is available capable of giving upto 1,000 prints par hour.

Numerous small and cheep booklate are smallable which outline in detail how to est-up the type for use in those machines. These are available from the makers of the apparatus and should be carefully statiod by all who require the type-set appearance and cannot afford the large costly machine.

The low price and the simplicity of these small machines should not be taken as an indication that they are not capable of producing good work. They use the same type ink and paper as the very large machines, and with care and a little experience will produce comparable results, though not at comparable speeds or of comparable S1805.

Printing from stereotype, electrotype and photo-engraved plates, as well as printing from handest and machine-set type and sluge, is a modern scientation of relief printing.

### Lilliamenty -

Lithography, though still much loss common than latter-press work, is the most raidily grouding method of reproduction. Fractically all items printed by the relief process are also produced by lithography, including for example, books, calendars, maps, posters, labels, office forms and even newspapers. Almost all printing on metal and much of the printing on rough paper is done by this sethod.

The process of lithography was accidentally discovered by Aloys Sensfelder in 176c. Bince its inventions, lithography has developed into a major industry, retaining the name which means show writing. Lithography offers the advantage of being slide to produce every kind of copy-typs, line or half-done. Ordinarily, lithography has great advantages for larger runs and labols and is besides a cheaper process. Better affects can also be obtained for show-conts and in writing posters; it undoubledly holds the field.

In fact, lithography is a well established method of producing prints of good quality. It is widely used by professional printers for high class work of large sizes Lithography is based on the well-known grandple that grease and water will not mix. The safter used in this process, therefore, consists of a meterial able to hold water or other cheedcals and misses of a greasy mature which attracts the greasy ink used in the process. Originally, the matter used was a special stone having porous qualities. This method produced very good results, but was very low.

There are two forms now in general use, one which creates the copy direct from the master and the other which transfers the image from the master to enother realize which is made of hard rubber and is known as a blanket. The copies are produced from this blanket and this gives it the mass of "offset", since the image is offset from the plate to the blanket and set off them again to the copy.

The offset solvhol has many advantages over the direct form of lithography. Its chief value is that it allow typing or drawing to be done directly on to the master. The offset method also allows paper of a much cheaper quality to be used. A serious disadvantage of the ordinary form of lithography, including the stone sethod is, that the image must be drawn or transferred in reverse so that the prints taken from it read correctly. This is a very serious handloss, particularly when using a typevertor.

For many years, metal plates, mine or aluminium have been in common use. Recently, paper or plastic plates have been made available and these are obtainable in different qualities, the chesp case being designed for very short runs. The better quality paper plates are shile to produce many thousands of copies. It will, therefore, be seen that by the use of an appropriate plate, paper or metal, this process is suitable for all types of work. The metal plates can be specially ossted to enable them to make extravely long runs of many thousands of contest, what these are recutred.

Both the setal and non-estalled plates can be stored for re-use. Some of the chapter paper plates are not suitable for storage over lang periods. The life of these chapp plates depends a good deal on the method of use. Operators using too much moisture can weaken the plate and thus shorten its life considerably.

#### Operators -

The machines used in 'officet' are all of the rotary type and electrically driven. Some are hand-fed or have simple friction feeds, but most models have suction feed and work at high speed.

The maximum size they are able to print is generally upto 14° x 20°, though in some countries, they are available for large sizes. Offeet machines of the traditional type are available in most countries. Those are big moddines and are able to print from large rolls of paper or out sheets and frequently in two or more colours. Such maximum are in effect a number of machines are in effect a number of machines in one and the printing is done consecutively, two gheets or rolls passing

from one colour to another, emerging finally as a full colour-print. The operation of such machines requires professional training and much skill.

### Reproduction of the Master -

There are measures methods by which offset mesters can be prepared. They can be typed direct, written or drawn with the sid of a greasy pencil, pen or crayon. The image may also be immedired from a pencil or by other intermediary masters. Anything that can be photographed in the same size, or reduced, or enlarged can be printed down on to a metal fields, Stencil syparatus of the flat bed type, or the 'orderwax' in process also can be used to transfer the image to a minter.

A metal plate is typed by using special greasy rithons. This can be corrected by eracing the greasy ink. Feper plates are typed with a curbon paper ribbon and erased with a special fluid which removes the deposited grease. For writing or drawing direct on to the plates, special greasy pendils or ball-point pens are available. These are also erased by the same method.

The plate one sign be coated with a sound two emission which, when dry, allows an image to be printed on to it. The coating is done by pouring this solution on to the plate while it is being revolved in a whirling machine, which causes the condition to opressi in an even cost. It is dried by the application of sir, as it revolves. These operations are conducted in a normal room lighting.

ains the smilaton is not very sensitive to light. The plate and the master are held in contact in a pressure frame and are exposed to a powerful light, normally are or mercury. Oresey ink is then rabbed over the plate, followed by a gentla viging under a jet of vater,

where, light has passed through the negetive, the emulation has been hardened, but where it has not received an exposure, it is still soft and is, therefore, without every, leaving the hardened image with the gressestivating ink attached to it. This, when attached to the machine, will attract the greesy ink and therefore create the image which is later transferred to the copy.

the manufacturers are also svailable. These are useful where photographic plates are only occasionally required.

Paper plates which have been pre-sensitized by

The photographic method widens the scope of the offset machines and unables intermediate mesters, which can be prepared by photography or photo-copying or other propenses to be used.

In some countries, yallow or green standle, known as dispositive stoodle, are available. When typed, those can be printed on to the sensitized plate, since the vallow standl acts as a burstor to the blue printing light, but allows light to pass through the parts out by the type-writer or style. It is almised for this swited that it gives a better result and that the standl is more easily corrected. It also can be more conveniently stored, since it is dry and in, therefore, resulty withdrawn for

any additional runs, when required.

The metal plates, prepared by photographic means can be immorted in an add both to respect the provious image and make then auticalls for re-use. This is useful when plates are difficult to obtain, and saves considerable organies.

#### Continuous tone -

When photographs are required to be printed on ink printing maddines, it is necessary to use what is called a half-tone screen. A photograph printed photographically from a magative is called a continuous tone print; a reproduction printed with a acreen is tormed a half-tone print. The screen breaks the image into small dots of varying sizes according to the density of the black image on the original. Screens known as '120' or '138' are most frequently used in the offset method.

machines generally giving a high output,

That is, the offset process is confined to retery

It uses markers under of metal, plastic or paper. It can be used second cally for both short and long runs according to the master used. Speaks plate contings emble extrusely long runs to be made when these are required.

Offset printing give a softness and texture which is unequalled by that which you get from direct printing owing to the placehility of the rubber blanket, and thorefore, with many subjects where there is a harmonious

blending of colours, the finished result is very soft and beautiful.

The numerous advantages of offset printing give promise of its growth in popularity, though it vill probably never compal the abundament of other methods of printing, either lithographic or typographic. Each kind of press and the various processes will continue still to hold their constructive places in the art,

The prints are of good quality. They are durable and can be printed in many colours.

The process is a widely used, throughout the world. Lithography or today's photo-litho offset has ands a treassedous progress in the field of graphic art. It has gone from stone to a sine plate and on to a bi-metal and even to a tri-metal plate. It has advanced from tin printing to been paper, to cloth and its versetility has been used for printing on gless, plantics etc. It has graduated from ordinary black ink to many colours, including gold, silver and Chromosoms and other metalic inks.

Medium offices reproduction is some dependent on photo-sections of a sum of the contract of a socuracy and faithful reproduction, as well as reducing the cost. Continuous tone colour separation negatives are corrected on the camera by colour-masking, using various types of mesking processes.

It is generally agreed that the subtractive printing colours available in the market are not perfect complete as far as pigeometrions are concerned. This is due to the fact that the blue-green ink does not reflact sufficient green light nor cufficient blue violet as it should, Sixilarly, magenta ink does not reflect enough of the desired blue-violet light.

By correct application of masking technique, some improvements can be achieved to minimise these definiencies.

Offset plate-making has advanced regically with the progress of science, specially in the sections of matallurgy and chemicals, A wider range of bi-setal and tri-metal plates, such as Gostos, Alier, Bockelman and Elfers, I. F. I. tri-metal plates sto,, are already in commercial use, giving insensely longer runs, yet retaining the finer details of the reproduction.

A number of pre-constitled plates, such as %4 plates, of a very high degree of quality, are also in use now-m-days. Modern "Seep and legant " machines also come in the picture, by which multiple images can be reproduced on the metal plate from a single wind of negative or positive with automatic and accurate real-station.

Offset printing medians have made long strides towards progress and improvement along with the technological developments that combine structural durability, high definition, and increased speed. The multi-colour offset machines not only afford the printers an excellent and high quality of reproduction but also have saved time and cost.

### Gravure or Photosngraver -

Gravure or photoengraver printing, the least common process, is of two mein types : Rotogravure ( in which, press plates are made from pictures by a method based on photography ) and hand or machine engraving. Sunday newspapers are the bast known rotogravure products. Hand or machine engraving 1s used in making engraved stationary, greating cards and station resolutes.

#### Process Secrement' Role in India's Printing Industries -

In our country, nor faced with the problems of combining mass illiteracy, developing new industries, expanding both the home and foreign markets for our products, printing industry, obviously occupies a distinct position of immous responsibility and importance.

At the sum time, we must reading that to obtain the section results from the printing infuntry, in any or all of the above fields, ' printed matter ' has to be presented in an attractive and inviting manner. People usually do not find much interver in reading the printed matter unless the printing is good, lay-out is good and the presentation is irreststably inviting. Though it may sound blunt, rminting, more often than not, has to be formed on the readers with attractive pergentions. All sales-activities are directly corrolated to display, and printing also conforms to this excess in the correct rule.

On the capacity of making the presentation attractive, depends the speed and certainty of the printed matter being read with real interest. And in this difficult tesk of the presentation of printings, colours, lap-outs and process blocks, all way a way important and espectial part. Where sure results or quick results are desired, the importance of the use of Process-Rlocks is undentable. The story told in a thomsoni words may be look. But the story told in one magnificient multi-colour illustration is sure to be taken note of and accepted. This is a scientifically established fact.

From the secondary position, condescendingly given to the Process-Engravers in the country, it is parhaps reasonable to infor that the cessential and important role of Process-Blocks in achieving quick and effective results is still under-outlanted. Nevertheless, the fact remains that Process-Engravers must continue to play their part in various important fields where their services are needed.

We are all agreed that mass education is a vital mosseaity. The Union Oversroant here also given reasonable priority to this aspect, both in the First and the Second Five-Year Flane. As per estimates (or shall we call them tangets?) of the Second Five-Year Flane, Sh per coat of the children in the age group 6 to 11 years, and 87.5 per coat of the children in the age group 6 to 11 years, and 87.5 per coat of the children in the age group of 11 to 14 years, would come under the boacht of free and compulsory education. The number of students will increase by 7.7 million at the first stage, and by 1.5 million in the second stage, requiring 55,000 new primary schools and 5,000 new indical echocols.

The above figures would convincingly establish the thesis that in order to achieve the desired results, we shall need planty of illustrated books, pictorial angenines, and help-books sto. Can we produce these illustrated reading matters without liberal use of Process-Slocks? How then shall we speed up the pace of mease-education?

No, take the instance of new industries. The new industries that are greating and should be growing, must be able to speak their own stories effectively and usefully. Could any one think that they could do so without the assistance of blocks?

Then, again, in the sphere of publicity and propagends, the use of blocks in all sorte of combination; is indispensible. The products will be adjudged by the meaner thair story is told. If the publicity matters - brodumes, hand-outs, leaflats, and press advertisements look poor in get-up and create an impression that you were carrless or assorily in the presentation of your stories, do you think sales promotion is negatible?

The significance and impact of this aspect have to be remembered, particularly in the preparation of publicity and propagada materials for foreign countries. People reading our solveriessants or booklets at a distance of many hundred siles, will judge our product from our publicity matter which reaches them first. It is difficult to get over the first impression, as we all know.

If the publicity matter is poorly represented and cheaply produced, it is impossible for it to out any ice with the vell-to-de and sophisticated people of nore advanced countries. People reaccushly juige a country by the quality of its people and products they come in contact with, Poorly

produced reading matter sent out of the country, is liable to damage the reputation of the countrys' printing as much as its general cultural and economic potential.

If we remember the implications of the above, we must allow adequate principly to the problems of Block-Hakars who are now struggling against many odds, created by adverse circumstances and also by the secondary position assigned to this industry.

The attention of the Union and the State Governments should be invited to the sneedloss position of blook-makers in their scheme of promoting ' Quality and Display' of Yanding matters.

The "State Awards" are sent to build-up efficiency of printing and also the art of presentation. These are mustried for printing under as many as 10 eategories. I wonley, they Process-ingraving has not been included in the liet, though it possibly has the biggest say in the field of coercing the reader's eyes on the reading natter provided. Process-ongraving, therefore, deserves to be included in the liet for "State Awards", on its our serit. It is unfortunate that for the rectification of this existion, no efforts have so far been made.

All these basic methods of printing are widely used commercially in the progressive countries. The desant for printing has increased at such a rapid rate that no method has suffered from the introduction or expansion of another. Significant developments have been taking place in all the three spheres. In fact, progress is so rapid that many revolutionary changes may appear in the course of a decade, Hence, it is well nigh impossible to hexard a grass as to the most popular and efflotive method of printing in future. Of one thing, however, we are certains decorations, illustrations and latter forms; such as we have in printing types, will continue to be the contents of the printed stage, regardless of the method of reproduction.

## Process of Printing -

There are a number of special purpose processes for graphic art reproduction. The two which are most widely used commercially are the Silk Sersen and the Colletype or photomatetia process.

Silk Sursen Frinting - In the Silk Sursen process, a method practically as old as the relief Frinting process, ink or paint is squeezed through a standil consisting of solid and process estions of the sursen by a squeezes, usually in the form of a rubber blade. Since silk is generally used for the process estion of the stendil, the process is so called. The method is sdopted in printing on objects having surfaces which cannot be run through a press, such as silk bottless, cloth bags, fall peanants, furniture and toys, and competes with other processes of printing in the production of play-cards, posters and other display materials.

<u>Golletree</u> - This process is called photo-golatin, original one reproducing tone, but without breaking off the original into a fine dot pattern. Colletyre gives exact reproductions of any photographic or illustrative subject in exercise of religion. The Court argued #

When the proponents of relitious or social theories use the ordinary concretal methods of sales of articles to raise propagands funds, it is a natural and proper secrets of the power of the state to charge proper secrets of the power of the state to charge the proper secrets of the power of the state to charge the same of the secret of

It is worth noting that this judgment was given by a 5 to 4 majority. Next year, in 1645, each monother case of the same type arcses. The this time, Dynnes, J., Who had concurred in the majority judgment, resigned 55 and was succeeded by Rutledges J. The new Judge favoured the minority

<sup>33.</sup> Resco Jones v. City of Costonies 316 US 584, 597-8(1942).

<sup>54.</sup> Robert Huntack v. Sir of Fennsylvania, 319 US 108

<sup>38.</sup> He resigned on October 8, 1942. The Opalika case was decided on June 8, 1942. After his resignation, Builadge, J., was constained on Pobrary 11, 1943 and the Judgest in Europe assessment on May 3, 1943.

opinion of the Opalika case. 36 The city of Jeannette. Pennsylvania, had a forty years old ordinance imposing a licence tax ranging from \$ 1.50 a day to \$ 20 for three weeks, for the privilege of canvassing or soliciting orders for any article. The petitioners, 'Jehovah's Witnesses', were arrested for asking people to purchase certain religious books without having obtained the licence from the Treasurer of the Borough before doing so. The Court, by a S to 4 decision declared the license tax unconstitutions;. The majority view now conceded that any tax, which was specifically imposed moon the exercise of religion would be illegal. In the instant case, the Court viewed the licence tax not as a tax on commercial activities but as a tax on the freedom of religious propaganda. In so far as it imposed tax on the religious propaganda it was invalid. The Court accepted the petitioners' contention that the distribution of religious literature was an age-old form of missionery work. Douglas. J., delivering the majority judgment traced out its history in the following words :

"The hand distribution of religious tracts is an ageold form of missionary evangelism - as old as the history of printing presses. It has been a potent force in various religious movements down through the yearse This form of evangelism is utilised to-day

<sup>36.</sup> Rosco Jones v. City of Opeliks. 316 US 584 (1942).

on a large scale by various religious sects whose colporteurs carry the Gospel to thousands upon thousands of homes and seek through personal visitations to their faith. It is stations to what which is the continuous control of religious literatures. It is a combination of the third to suppose to an evangelical as the revival meeting. This form of religious sativity complete the first form of religious sativity complete the complete of the form of the complete section in the complete of the complete of the present of the protection as the norse orthodox and conventional convenience for religious it takes have been claim on the other complete.

The visw taken in the certiar case of Dogon Jones v. Sity of Spaijks 36 was not adopted by the Court. The Court held that morely because the religious literature was not "donated", but "sold" did not mean that it was a correscial transaction. Douglas, J., speaking for the Court,

"But the nere fact that the religious literature is "sola" by Atlanerat presenters enther than "donted" does not transform evenefals into a conserval does not transform evenefals into a conserval expensive the control of the service a conserval project. The constitutional rights of these greeding their religious beliefs through the spoken and printed word see not to be salary of bookses. It should be received the the papphie of thouse Fains were not distributed free of charges. It is plain that a religious organization needs funds to remain a goding concerns. But distributed the tendence of the papphie of thouse fains were not distributed free of charges. It is plain that a religious organization needs funds to remain a goding concerns. But distributed the may be does not become a come book.

s hiss

<sup>37.</sup> Robert Surdeck v. Communation of Pomeylvania, 319 US 108, 108 (1943).

<sup>36. 318 (6 584 (1942).</sup> 

agent by selling the Bible or religious tracts to help defray his expenses or to sustain him. Freedom of speech, freedom of the press, freedom or religion available to all, not merely to those who can pay their own way."

The Court further said that the state could impose taxes upon the income of the religious preachers or upon the property of the religious institutions, but it could not charge a tax for the privilege of delivering a sermon. The Court was of the opinion that a person could not be compelled to purchase through a licence tax a privilege that was freely granted by the Constitution. The fact that a tax was imposed without any discrimination between the religious literature and other articles of merchandice could not make it constitutional, as to the non-discriminatory nature of ordinance, the Court said !

"The fact that the ordinance is "nondisoriminatory" is immaterial. The protection afforded by the First Associated in the content of the First Associated in the content of the First Associated in the protection of the First Associates the privilege protected by the First Associates the privilege protected by the First Associates and pediatrs and treats them all alities. Such equality in treatment does not save the ordinate of Political one in a preferred position,"40" Treatment of Political one in a preferred position,"40".

<sup>39.</sup> Robert Murdock v. Commonwealth of Pennsylvania, 519 DS 105, 111 (1945).

<sup>40.</sup> Id., at 118.

The same day when the judgment in Robert Mundek v. Qognamealth of Rennaylvanta<sup>41</sup> was pronounced, the Supreme Court reversed its own previous decision in Rosco Lones v. City of Logalika<sup>42</sup> and declared unconstitutional the ordinances attacked in that case.

In 1944, the United States Supress Court, in the case of Leatar Foliatt v. Toyn of McGornick, South-Garolina, 45 extended the rule laid down in Robert Murdock v. Companisability of Pennanyivania 44 to all sales of religious literature even if they were made by businessmen earning their livelihood from these sales and even though they were not the conventional evangelist or 'Jehovah's Witnesses'.

In India, the question of taxing religious activities has not arisen in the manner in which it has in the United States. Here there is no organized church as we find in America. The state in India, therefore, assumes a greater power and responsibility to see that religious institutions run and prosper within the rights guaranteed to them under the Constitution. In order to discharge

<sup>41. 319</sup> US 108 (1943).

<sup>42. 316</sup> US 584 (1942). Opinion reversed, Roseo Jones v. City of Opelika, 319 US 103 (1943).

<sup>45. 321</sup> US 573 (1944).

<sup>44. 819</sup> DE 108 (1948).

this function and to see that religious institutions run officiently. Indian legislatures have passed several ensetments to provide for the constitution of menseing Boards to look after the proper management and administration of religious institutions. The expenses of such Boards are usually not by a contribution levied upon the institutions themselves. The question gross in certain cases as to whether this contribution was a tax upon religion, or a fee. 45 levied upon them to meet the specific expenses of the institutions and if the same was not invalid. In Sri Jagannath Ramonui Das v. State of Orises. 46 the Supreme Court found the contribution to be a fee and not a tax, while in Commissioner Hindu Religious Endogments. Madras v. Sri Lokshmindra Tirtha Svenier of Sri Shirur Mutt 47 the contribution was held to be a tax. In the forser cose 46 the contribution was to be made to a fund constituted separately to paintain the cognissioner and other

<sup>45.</sup> A fee is different from a tax in as much as the latter is a commissory exaction of money by a public authority to neet the general expenses of the state without reference on any special benefit to be conferred upon the payers of the tax, whereas the former is a payennt for some special service rendered by the state. But languagh Romantin Romanti Rom v. titate of prises, All York 20 400, 40% Romant duti hem v. Lit. Bart, The Special Prince in Charge of Hindu Religional Times, All 7080 80 000, 90%.

<sup>46.</sup> AIR 1984 SC 400.

<sup>47.</sup> AIR 1984 SC 292, 298.

<sup>48.</sup> Sri Jaganusth Remanui Bas v. State of Grisga, ATR

officers and servants of the Board. The collections were not merced in the general public revenue but were kept coparate to be appropriated in the manner laid down for appropriation of expenses under the Act. The state also contributed grouts to this fund. But in Commissioner Hindu Religious Endorgants, Hedras v. Sri Lekshnindra Tirtha Evaniar of Sri Driver Butt <sup>40</sup> the contribution was not kept separate for the expenses of the Board but formed part of the state's revenue. The Court, therefore held that the contribution in that case was in the nature of tax. <sup>50</sup> In the former case the contribution on theing a tax, article 27 could not be applied. <sup>51</sup> In the latter

<sup>49.</sup> AIR 1984 LC 282.

<sup>80.</sup> The Court gave the following reasons to support its contention that the contribution was not a fee but a tax !

<sup>(1)</sup> The coney raised by the levy of the contribution was not earnaghed or specified for defraying the expenses that the Government had to incur in performing the new services.

<sup>(</sup>a) All the collections went to the Connolidated Fund of the state and all the expenses had to be not not out of those collections but out of the general revenue by a proper method of oppropriation as was done in case of other Government Summissa.

<sup>(3)</sup> There was total absonce of one con-cluston between the sequent absourced by the Goovernoon considerable to control when the sequent absoluted by control with under the provisions of section 76 and in these circumstances the theory of a return or counter payment or full my ang could not have any possible application to that case.

Idea at 206.

<sup>51.</sup> Even if the contribution would have been found to be a tax as held in Chirur lints case (1bid) it would have not been unconstitutional.

case though the contribution was found to be in the nature of a tax, the Court hold that it was not unconstitutional. With reference to the prohibition under article 27, the Supreme Court and !

"What is forbidden by the Article is the specific oppropriation of the proceeds of any vax in payment of expenses for the proaction or maintenance of any particular relations or relations demonstration. For payment underlying this provision is obvious. Ourseling a social rather and there being freeden of religion putranteed by the Constitution, both to religion putranteed by the Constitution, both to of the Constitution to pay out of public funds any money for the promotion or maintenance of gay particular religions or religious demonitation." De-

The Court noticed that the object of the centralution was not the preservation of the Hindu religion or any denomination thereof. Its purpose was to see that religious trusts and institutions, wherever they existed, were properly administered. This was a secular administration of the religious institutions just to insure that the endoments attached thereto were properly administered and their innome use duly appropriated for the purposes for which they were founded.

Articles 83 and 26, which quarantee volvious freedom in Indie, lay down the limits within which an individual as entitled to religious freedoms Under article 25(2)(a) the state is entitled to make laws for regulating or

<sup>59.</sup> Commissioner Hirdu Helinious Endoments, Hadras v. Bri Laksbuindrs Firths Swaniar of Gri Shirur Hutt, AIR 1966 95 288, 896

restricting the economic, financial, political and other secular sativities which might be associated with relagious practice. The state is further allowed to make laws providing for social veifure and reform, and for the throwing open of Mindu religious institutions of a public character to the seneral public.

The leading case, on the point in India is Commissions Hindu Holigiaus Enjournais, Hadras v. Eri Lekebninga Enjournais, Hadras v. Eri Lekebninga Entitle Eventua of Eri Edwin Hutt. <sup>55</sup> In that case, the Hindu Policious Endomments Board was constituted under the Modras Hindu Policious Endomments Act, 1927, <sup>54</sup> in order to device a scheme for the administration of the Enjury Hadra. The petitioner who was the Hathachipati or Head of that Hath founded by the saint Hadracharaya in Couth Kanara, challenged the validity of the Act, <sup>55</sup> as infringing several fundamental richts guaranteed under the Constitution. Section 30(2) of the lungued Act required the Hathachipati to be guided by the directions of the Commissioner and the Area Constitute in spending money

<sup>55.</sup> ATR 1984 SC 992.

<sup>54.</sup> Madres act 2 of 1927. This act was replaced by the Madres Hindu Religious and Chartable Engineent Act, 1931. Section 103 of the new act provided that the notifications, orders and act under the 1927 act was also as the second of the control of the sew act.

<sup>55.</sup> The Modras Hindu Heligious and Charitable Philowhents Act, 1951 (Hadras Act 19 of 1951).

out of the surplus. Section 31 required has to obtain previous sanction of the secular authority for incurring expenditure out of any surplus that night be left after expenditure, referred to in section  $\mathfrak{D}(3)$ . The Suprems Court found that as the conception of Nahantship was blended with the classified and property, and, according to the existing law band on dedicially recognised custom, "the Mahant has large powers of disposal over surplus income and the only restriction is that he cannot spend anything out of it for his personal use unconnected with the dignity of his office,  $n^{10}$  the sections were unconstitutional as infringing article  $\mathfrak{I}(1)(2)$ . The Court pointed out that other sections of the Ast sufficiently ensured that the Mahant did not spend the surplus for his personal use as unconnected with his office.

It is important to note that Mukhenjea, J., while considering the reasonableness of the restrictions under clause 6 of article 19 observed that the Mahant could not be made a mere servent of the state government by imposing all kinds of restrictions upon him. It is actually the duty of the Mahant to foster spiritual training by providing a competent line of teachers. He is not only a manager of the temporalities but a prescher of the religious tenetu

<sup>56.</sup> Commissioner Hindu Religious Endosments, Hodras v. Sri Laksbeindra Tirtha Swarior of Bri Shirur Unit, AIR 1954 5C 282. 825.

of the math to disciples and followers of the Math-Mukherjes, J., said :

> "A Mehant's duty is not simply to sunse the temporelities of a light. He is the head on Superior of a spiritual fraternity and the purpose of Math is to encourage and foster spiritual training by maintenance of a competent line of temphers who could impart religious instructions to disciples and followers of the Noth and try to strengthen the doctrines of the particular school or order, of which they profess to be adherents. This purpose cannot be served if they down to the level of a servant under a State departnont. It is from this stand point that the responsblemes of the restrictions should be judged."

Another important departure made by the Act was the appointment of a measure for the Math. Section 86 of the impugned Act empowered the Commissioner to call upon the trustee to appoint a manager for the administration of the socular affairs of the institution, and in default of such appointment, to make the appointment himself. Such a manager would be drawing his salary from the Math funds and would be acting under the Act. In this way indirectly, the Act provided for the taxing of religious institutions for secular purposes. But the Court disapproved of this and declared the section invalid as violating article 26(d) of the Constitutions. The Court reasoned that every religious demonination was entitled under article 26(d) to

<sup>57.</sup> Ide: at 289.

administer its properties in accordance with law 58 and there was no justification for giving to the Commissioner unlimited power to appoint the manager. 59

## (ii) Tax Exemptions.

The examption of religious activities from taxes has posed a constitutional problem in the United States. In India the position is different on account of article 27. Here the state has even been allowed to pay huge sums of money as grants to certain religious institutions. Of The contribution of certain state governments to funds meant purely for religious purposes have been held to be constitutional. In the United States, the problem is

<sup>59. &</sup>quot;It should be noticed that under Art. 26(4); it is
the fundamental right of a rolinous demonstration or
its representative to administer its properties in
accordance with leaf and the leaf, therefore, must
leave the right of administration to the roligious
demonstration itself subject to such restrictions and
regulations as it night chose to impose.

"A less which takes says the right of administration

from the hands of a religious denomination altogether and vests it in any other authority would amount to a violation of the right guaranteed under cl.(d) of Art. 26."

Ibid, at 291.

<sup>50. &</sup>quot;(This power on be carcised at the more option of the Confusioner without any justifying measurity whatsoever and no prequisites like mismangement or property or substitution tection of trust funds and drastic powers had the trustee to execute each frastic powers."

<sup>60.</sup> See, e.g. article 290-A.

<sup>61.</sup> See Sri Jagannath Ramanui Dag v. State of Orissa, AIR 1954 80 400, 403.

being discussed at present on theoretical level only and the courts have not so far accepted the contention that the exemption being an aid to religion would be invalid under the establishment clause of the First Amendment. On the one hand, the establishment clause provides that the state should not aid any religion, and on the other. the free-emrcise clause guarantees religious liberty to every individual. The tax exemption is, no doubt, an aid to established religion and is conveniently called examptory aids as distinct from affirmative financing to raligious denominations. This exemptory sid might be divided into direct and indirect aids. The former includes exemptions of church buildings and properties connected therewith and residences meant for the clergy etc. 62 The latter includes church-operated institutions, e.g., church hospitals and other welfare organisations meant for the rolles of the poor. Though both these types of institutions got exemptory aid, on ideological grounds, the attack on the first is more intense than on the second. We shall first

<sup>69.</sup> In the United States the properties excepted from tames are required to be exclusively used for roligious purposes and they should be cound by a roligious institution. The 'religious purpose' includes the actual houses of religious worship as also the adjoining properties messeary for such a purpose, Consequently, the tax exemption is allowed, along with the actual house of verifully to piley-pounding church consequently, the accompanying follows and rough of the contract of the contra

consider the indirect exemptory aid to religion.

Those who justify the state aid through tax exemption for welfare schemes say that by exempting the hospitals and other welfare organisations, the government discharges indirectly its own function of a welfare state. A number of state courts in the United States, while holding the tax exemption constitutional, have justified their stand on the ground that hospitals and other welfare orgamisations exist more for a secular purpose rather than religious. 63 They say that these institutions serve purposes for which public money would otherwise have to be spent. As a matter of fact, they do not preach religious doctrines but carry on relief work. Several unsuccessful attempts were made to get the opinion of the state courts reversed by the Supreme Court of the United States. 54 In First Unitarian Church of Los Angeles v. County of Los Angelos. 65 the state of California exempted the real proporty used solely for religious worship. But it also required that the denomination claiming relief should take an oath of lovalty to the state. The petitioner church asserted that the requirement of oath was a restriction

<sup>65.</sup> See, e.g., Sorintura Prass Foundation v. United Sintes, 285 F 38 200 (certificant denied by the U.S. Supreme Court, 365 US 995 (1963).

<sup>64.</sup> General Fluores Comparation v. August Arghetto. 360 US 425 (1968), McLary v. County of Alamaia, 392 US 921 (1956).

<sup>65. 357</sup> US 548 (1988).

on the Freedom of Felirion and of speech guaranteed by the First Assoningent. Though the state courts upheld the legality of such requirement, the United States Supreme Court reversed on the ground that it infringed the First Assoningent

The tax execution for velfare schedule have been criticised as an aid to organised religion. It may be armed that in the propent state of affairs when even moral and ethical teaching is equated with religious teaching. 66 may aid whether direct or exemptory should as a matter of law be regarded as unconstitutional. It could he said with more instification that even a hosnital mon by a religious organisation might have a religious leavey and might amount to aid to religious institution which has sponsored it. The members of the staff might belong to the particular relicious sect and exercise an imperceivabla influence. 67 According to Prof. Paul C. Ecuper all such aid, even if it is only exceptory, forms a partial union and mutual obligation between church and state which results in the loss of integrity on both sides. He further holds that this aid may become a bargaining lever by

<sup>66.</sup> E.g., see United States v. Deniel Andrew Seagar, 380 08 163 (1965).

<sup>67.</sup> Symposium, Financiel aid to Collaion, 61 Northwestern University Labov. (1965), 777, 789.

which government can achieve "cooperation" and assistance from the church on its political programme. 68

As to the exception of church properties or the so-called direct exceptory aid to religion, it has been criticised more vehemently as being a clear violation of the establishment clause. In a secular state, the government is not expected to aid any religion. However, as a matter of fact the exceptions have been allowed both in India and the United States to religious institutions from property and income taxes. OF Purther the exception is allowed to the properties or incomes which have a direct concern with religion, e.g., religious preaching, corescentes, buildings and other activities.

Those who favour these concessions argue that they are valid in the interests of the velfare of the state it is assumed that the state is under a duty to impart moral instruction to its peoples. The religious institutions earry out this activity of the state and the state thereby saves money which it would otherwise have to spend the tax exemption is only a negligible aid in this directions. Both India and the United States are called secular

<sup>68.</sup> Keuper, The Constitutionality of Tax Exemptions for Religious activities, The Well Between Church and State, (1983) 56, referred to in Symposium, Ibid.

<sup>69.</sup> Legislation is in the offing in the United States to the effect that churches should pay taxes on income earned from business they own or operate. Time (Time-Life International, Hetherlanis), May 2, 1989, (Asia de), pp. 48-98.

states but the poverments of these countries are not antigonistic to religion. Both of them recognise religion and its different supects. To quote the Supreme Court of Rhode Leiund:

"Devotion to the great principle of religious liberty should not load us into a right interpretation of the constitutional guarantees that conflicts with the accepted habits of our people."?

When we examine these direct examptory aids to religion under the Constitutions of the United States and India, we come to different conclusions. In India, when article 27 says.

\*(n)o person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.\*

it means that, a person can be compelled to pay taxes provided it is meant to give assistance to all the religious without discrimination. Article 800-A has even provided for direct financial aid to certain religious institutions. Horeover, Indian secularism is not based, as it is in the United States, on the theory of a wall of separation between church and state. Consequently, tax exemption of

<sup>70.</sup> In Tearin Zorach v. Andrew G. Glauson, 343 P. 306, 313 the Supreme Court observed that the United States is a nation whose people presuppose the existence of a Supreme being.

<sup>71.</sup> General Humans Composition we demonst invitation 170 A call 178-76 (188) Robels Studied An erpool was diseased by the Use Supress Court for tout of substantial steeral question, 300 Ht 425 (1962). Whoted in symposium, Fignaciol Aid to Dollains, 61 Bortlanstorn University Lator, 777, 762.

religious preparties in India cannot be treated as unconstitutional. But in the United Citates the trend of redern thinkers is to treat this type of mid to religion as an infringement of the establishment clause. As early as 1880, in the lows state legislature, tax exceptions were opposed on constitutional grounds, <sup>72</sup> Bince the decisions <sup>73</sup> given in the Learson and McCollum cases, tax exception is considered by some as a violation of the establishment <sup>75</sup> The declaration made by the Zerach asset that "The First Assaicants... does not say that in every and all respects there shall be a separation of Church and

<sup>72.</sup> In a potition, substited to the legislature for elimination of tax examption on church property, it was stated that, "the state is assisting to support section relations which is unconstitutional and foreign to the jurges for which our government was formers, the property of the property of the property of the property of delicing Institutions in Tax and Labour Legislation, issue and contemporary problems 14, 144, 45 fm. 47 (1949).

<sup>73.</sup> Arch R. Dvargon v. Board of Education of the Town of Eving, 330 US 1 (1947).

<sup>74.</sup> Illinois ax rel. McCollum v. Board of Education, 333

<sup>79.</sup> See for a weap caroful study of the point discussed hore, index format intiminating of Fag Smoofits According to Edition, 46 Col. Laiove, 966 (1969). See specially the following observations: That a tax exemption is a direct add to the beneficiary and a burden to recaining tangaryer is clear beyond question. It is also an apparently "treet add to redigion which has occanically spaced in the localization of the construction of the construc

<sup>76.</sup> Togaim Zorach v. Andrew G.Clauson, 343 W 306 (1952).

State." however, does not mean that the tax exemption can be deemed as non-infringing the establishment clause. In this context it may be noted that the recent prayer cases 78 have hold that rerely a reading of prayer without comments winlates the establishment clause. On the same reasoning. it could be armed that a direct examptory aid is something more than a more reading of the prayer. When the state imposes taxes upon the people in general and exempts religious property from taxation, it is really putting a little heavier load moon those who pay in order to benefit the religious institutions which are so exampted. The state provides all its services including police, fire and health protections to the religious institutions although they contribute nothing for them. If the argument is taken that through these religious institutions the public at large is benefited, it could be challenged on the ground that a large number of persons do not patronise any religion, though they also pay the taxes of which only church members get the

Toamin Zoranh v. Andrew S. Elsuson, 343 UE 506, 312(1982).
 Etayan J. Engel v. Etilian J. Missle, 370 UD 481 (1962); School District of Abhaton Toxaship v. Edward Loyis Echapa, 374 08 203 (1963).

<sup>79.</sup> In Trustee v. State, lows 276, 285 (1877) it was argued that Statutes which exampt transition of relifious profits, practically require contributions from the tax payers for the support of relicious societies, since the exception of their buildings from taxation necessitates a lawy at a higher rate upon all ther taxable property in the locality. See Rets, Policious Liberty in the Imited States, 15 col. 1889, 204 (1915).

benefit. There is also another point. The coney saved by the religious institutions due to tax-exemptions is used in the preaction of religion while if there had been no exemption, the additional income would have gone to the state and benefited the people at large, 20

Out of the two limis of exemptory and, direct and indirect, the direct aid seems to be a clear violation of the United States Constitution. So far as the indirect at a are concerned, ear, adds to begittals and other public welfare schools, they are valid on the ground that they render service to the public in general. But the tax exemptions of religious institutions which maintain schools and impart relificous institutions which maintain schools and public welfare, can as such, it is substited, violate the establishment clause. Since the gargen case, <sup>31</sup> which accepted the our dete wall of superation theory, it seems that even exceptory aid to institutions empayed in religious worship or carrying on religious propagants may be unconstitutional. The recent prayer cases reinforce this view.

<sup>60.</sup> Doubts have been expressed in various quarters that such direct examptory and is an uncertaintismal, see, Aletyne, have Yen, fire its middle of Chunch Indiana, 20 this die 1.5. di 1900, format, index for the properties and he total characterism, the first few formations and he total characterism, the first few formations and he total characterism of the few formations of the first few formations, the first few formations of the first few formations of the first few formations of the first few formations. The first few formations of the first few formations of the first few formations.

<sup>81.</sup> Arch R.Everson v. Reard of Languages of Die Lourende of Living, 300 to 1 (1047).

#### Chapter III

## State Aid to Religious Organisations

A large number of religious institutions are useful to society in different ways and deserve support from the states. But secularism implies that the state should not take sides in matters of religion, that is, prefer or foster one religion as against the others. Nevertheless for a variety of reseams the separation of religion and politics cannot be maintained rigidly. It is incontestable proposition that if religious institutions are essential to society they should be encouraged and assisted by the state. The assistance from the state to religious bodies may be given either for purely religious purposes, or for secular socivities undertaken by religious institutions. This assistance may take three forms :

- Assistance to religious organisations for purely religious purposes.
- (ii) Assistance to charitable institutions run by religious denominations, e.g., hospitals, orphanages etc.
- (iii) Assistance to Genominational educational institutions.

<sup>1.</sup> The Indian Constitution itself contains come provisions in this behalf Article 16(5) souldes offices in connection with the affairs of any religious institution from the operation of article 16(1) & (3) religious institution from the operation of article 16(1) & (3) religious institution or the ground of religious Article 86(3) institutions established under an endowment wherein religious instructions are to be imparted. Under Entry 80 of List III of the Seventh Schodule, both the Union "Charittee and charitable institutions charitable of religious endowments and religious institutions."

## (1) Assistance to religious organisations for purely religious nurposes.

There is a conflict between the Indian and the United States Constitutions in respect of this type of assistance. In India, article 27 provides that no person shall be compelled to pay any tames, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denominations. In other words the proceeds of tames may be used for the benefit of religion and religious denominations provided there is no discrimination in giving aid to various denominational bodies and provided they are all treated alike in the matter of receiving of sid. It follows that if any preferential treatment is given to a particular religious institution it night be found violative of the Constitutions. In spite of this the Constitution was amended in 1984 and article 290-A was added to provide

<sup>8.</sup> Sri Jagannath Ramanui Dag v. State of Oriega, AIR 1984

<sup>3.</sup> The Rulers of Travancore and Cockin, while forming a united state had critically graced to pay certain amount to the Travancore Devaston Fund. Later, on the reconstitution of the new state of Kerela, it was proposed to continue with the existing arrangement by making payments to the Devaston Fund from the Consolidated Fund of the states.
See, for details, the statement of Objects and Reasons, desette of India, 1906, Extraordinary, Pt.II.S.2, page 220.

Inserted by section 19 of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, with effect from 1.11.1986.

for huge sums of money out of the Consolidated Funds of certain states for the benefit of Hindu temples. This amendment is open to objection. It is one thing to lay down rules for the better administration of a religious body, to appoint administrators and to allow salaries and other expenses to be set out of its funds; it is another thing to make provision for the payment of a large sum of money to religious todies out of the Consolidated Fund of the state. Obviously the aforecastd exeminent of the Constitution was made to give assistance to a particular religion which is something which does not go hand in hand with secularizes.

In a liadras case, 7 the state statute provided for

<sup>8.</sup> Art. 290-A mays "A sum of forty-mix lakes and fifty thousand
rupees shall be charged on, and padd out of, the
romeoficiated fund of the State of Karala every
year to the Travancere Devostor Fund; and a sum
of bitteen lakes and fifty thousand rupees shall
be charged on, and padd out of, the Consolidated
Fund of the State of Hudras every year to the
Devastor Fund established in that State for the
maintenance of Hudra temples and sentions in the
day of Devember, 1886, from the State of TravancoreCountin.

For example, the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951, (Nat. Act 19 of 1951) laid down those provisions.

Kidangashi Hanekkal Harovenan Hambudiringa v. Etata of Hadras, alk 1954 Had 385.

The Madras Rindu Feligious and Charitable Undowments Act, 1951, (Had. Act 19 of 1951).

the establishment of a hierarchy of officers in order to administer 'all religious endocement'. The religious institutions covered by the Act were further required to pay the Government a contribution not exceeding 8 percent of their income for cervices to be rendered by the Government through those efficers. In this amount was to form part of the Consolidated hand of the States She Covernment was required to pay salary to the efficers appointed under the Act and to defray other expenses connected thresith out of the Consolidated Fund. The Court, while discussing those provisions, noted that in our Constitution there was no provision like the establishment clause in the American Constitutions

"It must be noted that while arts 25 and 26 reproduce the law as constel in the Becom clause of the First anomalous, these is nothing in our Constitution which corresponds to the first clause threats. The interess not willing to slopt in its entirety that theory that there should be a wall of separation between them of the constitution of the first clause of the First Amendment was interpreted to endoy," 12

The Court, therefore, hold that the state was entitled to

A Commissioner, some Deputy Commissioners, Assistant Commissioners and Area Committees were to be appointed.

<sup>10.</sup> Section 20 of the Act.

<sup>11.</sup> Section 76(1).

Kidangashi Hopokiai Horoyanan Hopbydiripud v. Etata of Modras, AM: 1954 Med 305, 300.

raice money for the benefit of religious institutions and spend state money for the same. In the spinion of the Court this would not necessarily lead to the conclusion that the state by doing so was furthering the cause of any religion or religious denomination. In Sri Jagannath Remanut Das v. State of Origan, 15 by section 49 of the Orissa Hindu Religious Endowments Act. 1939. a fund was constituted for which contribution was levied upon every Math or temple having an annual income exceeding R. 250. The state also contributed both by way of loan and grant to the fund. The levy of a contribution upon the Maths and temples as well as the contribution by the state were questioned. The Supreme Court rejected the petition on both the counts and told that the imposition was not a tax but a fee and therefore fell outside the prohibition contained in article 27. As regards the contribution by the state, the Court said that it was not made for fostering or preserving the Hindu religion or any denomination within it, but with a view to ensure that religious trusts and institutions, wherever they existed, were properly administered. The Court further observed that "as there is no question of favouring any particular religion or religious denomination, article 27 could not possibly apply."14

<sup>13.</sup> AIR 1984 SC 400.

<sup>14.</sup> Id., at 403.

In the United States, the position is different. The establishment clause of the First Amendment, <sup>18</sup> restrains the Congress from making may law which has a tendency to fester or promote any religion. <sup>16-17</sup> Some state Constitutions, in the United States have, specifically prohibited the state from granting public funds or

<sup>15. &</sup>quot;Congress shall make no law respecting an establishment of religion..."

<sup>16.</sup> Arch R. Everson v. Reard of Education of the Township of Ewing. 330 US 1 (1947).

<sup>17.</sup> This clause was extended to the states by the due process clause of the Fourteenth Asseminant. Though this Asseminant was adopted in 1668, the Asserican courts could not decide for a number of years whether its due process clause could also be applied for the protection of the bill of higher guarantee the protection of the bill of higher guarantee the class (See Billium Halloy vs. Eatrick is being, 578 BB 1, 4, 2, 1864). In 1822, the Supress Court head that the First Asseminant did not apply to state actions: Productial Insurance Goussaw of Assertica vs. Bobert C. Check, 509 US DS, 458 (1822). It was the year of the country of the country

property to relinious belies. <sup>18</sup> Even in those states where the Constitution does not specifically prohibit, the judicial interpretation of the establishment clouse stands in the way. In graph B. iswayson v. Bound of Education of the Township of Dalag, <sup>19</sup> Justice clook, writing for the majority, interpreted the establishment clouse as prohibiting the state from radius laws favouring "One religion" of "all held lone. <sup>190</sup> In the same case Jackson, J., in his dissouting judg out, and that the state was procluded from examing any old for religious purposes. According to him,

"the effect of the religious freedom Amendamt to our Conntitution was to take every form of propagation of relivion out of the realm of things which could directly or indirectly be made public business and thereby be supported in whole or in part at tax payers capennes, not

Tater in Tegsin Zorach v. Andrew G. Clauson also Douglas, J.,

<sup>18.</sup> Use, Article IV, s. 20 of the California Catifornia Constitution says :
"Mother the legislature, nor any country, s. s. all ever made an emergriation, or pay from any public any religious most Church, erect or sectorism purpose, or holy to superior an ematial any school, college, University, hospital or other institution controlled by any religious each of the sectorism of the controlled by any religious reads, church, or sectorism domination whatever, nor shall any present or and the sectorism of the secto

<sup>19. 330 88 1 (1947).</sup> 

<sup>20.</sup> Id., at 15.

<sup>21.</sup> Id. at 26.

#### speaking for the Court, declared !

"Covernment may not finance religious groups nor undertake religious instruction nor bland secular and sectarian sducation nor use secular institutions to force one or some religion on any person. But we find no constitutional requirement which makes it necessary for government to be hostile to religion and to threw its weight against efforts to widen the effective scope of religious influence, "SE

The above discussion shows that in the United States any direct monetary aid for religious purposes would amount to an infringement of the establishment clause.

# (11) Assistance to charitable institutions run by religious denominations, e.g., hospitals, orphanaces etc.

Article 26 of our Constitution entherises religious denominations to establish and saintein charitable institutions. 23 There are numerous hospitals which are run by private charitable institutions connected with one religious denomination or other. Besides these there are other cocial welfare institutions like orphanages, asylums for the each, vidous and other helpless women etc. which are run by religious institutions. 24 The government does not

<sup>22.</sup> Tessim Zoragh v. Andrew G. Clauson, 343 US 306, 314 (1952).

<sup>25. &</sup>quot;Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for \*\*\* charitable purposes." Art. 26(a).

<sup>84.</sup> In order to establish such welfare institutions a license is necessary under the Woosn's and Children's Institutions (licensing) Act, 1936 (Act 105 of 1936). The statement of objects and reasons states that the Act was necessary as a large number of bogus children's houses and orphanges were existing in the country and exploiting destitute women and children. Inhuman conditions prevailed in these institutions.

generally <sup>85</sup> manage institutions of this type but gives then financial add. In giving financial add the government is under an obligation not to discriminate between one institution and the other.

In the United States, there are numerous charitable institutions under the central of religious demoninations. Home of then are also run by non-religious bedies. Both of them get substantial aid from the government. The question has ordern so to the validity of such aids particularly in the case of institutions of the former type because of the establishment clause of the First Amenhment. In Jasoph Bradfield v. Ellis H. Esberta<sup>26</sup> the Pederal Government had entered into a contract to exoct a building on the property of the Providence Hospital in Unshington. The Covernment had further agreed to pay a specified sus of money for each poor patient can by the Commissioners of the District of Columbia to the hospital.

<sup>25.</sup> Recently, however, statutory protective homes for women and onlideren under the Suppression of Insoral Traffic in Women and Ciris Act, 1985 (Act 40 of 1986) and the Children Act, 1980 (Act 40 of 1980) have been set up.

<sup>26. 175</sup> US 291 (1899).

Joseph Bradfield, a tax-paver, brought a suit to restrain the Federal Government from giving effect to the agreement on the ground that it violated the establishment clause. The hospital belonged to a corporation consisting exclusivalu of Catholic Sistars of Charity. The Corporation itself was an entity separate and distinct from the church and was incorporated by an Ast of the Congress. The Court. by a manimous opinion, rejected the plac of the complainant and held the contract constitutional. The Court held that the hospital being run under a corporation on non-sectorism and secular principles must not be taken to be a religious body simply because the individuals who composed the corpor ration happened to be the members of a particular religious denomination. Peckham, J., delivering the judgment said:

"(T)he fact that its (hospital's) members... are members of a monastic order of disterbood of the Roman Catholic Church, and the further fact that the hospi-tal is conducted under the suspices of said shurch, are wholly immaterial, as is also the allegation regarding the title to its property... The facts ... do not in the least change the legal character of the hospital, or make a religious corporation out of a purely secular one as constituted by the law of its naingees

"There is no allegation that its hospital work is confined to members of that church or that in its management the hospital has been conducted so as to violate its charter in the smallest degree. It is vacance its construct in the smallest degree. It is simply the case of a secular corporation being managed by people who hold to the doctrines of the Roman Catholic Church, but who nevertheless are menaging the copporation according to the law under which it exists. #87-28

Amending to the Court since there

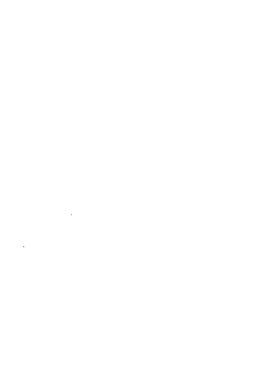

In an Illinois case, <sup>31</sup> financial assistance given to a Catholic waitare institution for children was upheld in spite of the fact that the state Constitution had prohitated any old to a church or for a cectarian purpose. The main reasoning behind the Court's opinion was that the mid granted to the institution was "less than the cost of food, clotling, modical care, and attention and education and training in the useful arts and denestic science." <sup>32</sup>

In Sergent ve Board of paperation, 35 the state funds were allotted to demoninational orphan asylums in the face of the prohibition in the New York state Constitution for the payment of public funds to any denominational school or institution of learning. The New York Court of Appeals uphald the validity of the aid holding

<sup>51.</sup> Duns v. Chicaso Industrial School, 280 Ill 613, amot. 22 ALF 1319, 1321-2 (1917).

<sup>32.</sup> The reasoning has been criticised on the ground that its acceptance "would permit state payment of the costs of secular education in purchial schools, as long as the muss paid are less than the amounts necessary to provide secular education for amounts necessary to provide secular education for amounts of the vest to attend public schools." Frestor, Leo, Church, Etnie and Franco (1985, Daccon Pross, Boston), p. 174.

<sup>33. 177</sup> NY 317, 69 NE 722, annot. 8 ALR 866, 881 (1904).

that an orphan asylum was not an educational institution.

In India, the rule of financing such institutions has been in existence since long. If the state gives financial assistance out of the public money it has power to exercise control over its proper expenditure.

(111) Assistance to denominational educational institutions.

Traditionally, organised education throughout the Western world including American states was religious education. Even in Protestant countries like England, the basis of education was largely Bills. In India too the religious institutions, both of Hindus and Muslims, imparted education to the people in their institutions. Gradually the state started providing financial assistance with increasing supervisions. On account of backwardness and illiteracy in the country, the Indian Constitution laid stress upon the educational development of the masses. There are severed articles in the Constitution by way of directive principles of state policy which lay down the role which the state should play in this respect. To rote to

<sup>34. &</sup>quot;The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right... to education..."

Art. 41.

<sup>&</sup>quot;The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Art. 45.

<sup>&</sup>quot;The State shall promote with special care the educational and sconomic interest of the weaker sections of the people and, in perticular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, \*\*\*

spread literacy it is necessary that the state should make use of all nediums, both public and private, including denominational educational institutions, to educate the people of large. Education in the present state of effairs is a costly affair and no religious or even non-sectorian institution in India has adequate resources to carry on its policy of educational development unaided by the state. Article 20 provides that the minorities should have the right to conserve their language, script and outburs. 35 article 30 authorises them "to establish and shandster educational institution of their choice. 36

<sup>35. &</sup>quot;Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language script or culture of its own cicil have the right to conserve the same." Arts 2941).

<sup>36. &</sup>quot;All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice."

Art. 30(1).

institutions, whether private or public, the government gives them substantial grants by way of add. These grants are given to denominational institutions also. Clause 8 of article 30 directs the state that in granting add it should not discriminate against any educational institution on the ground that it is managed by a religious denomination. This article is complementary to article 36 which authorises a religious denomination to establish institutions for charitable purposes. The state gives direct as well as indirect add to all denominational educational institutions. In order to discuss their constitutionality both types of add are taken separately.

### (a) Direct aid to Denominational Educational Institutions

It seems that in the United States no direct aid is given to educational institutions if they are run by

<sup>37. &</sup>quot;The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or impusges." Art. 20(2).

religious denominations. So liest of the state constitutions explicitly prohibit the appropriation of public money to schools controlled by religious organisations. So Attempts made to acond the Federal Constitution to prohibit the use of public funds for parcotal schools have been unsuccessful. O Arch E. Evergon v. Board of Education of the Tography of Eving these processing the principle that any old by the state to religion would be principle that any old by the state to religion would be an establishment of religion proscribed by the establishment clouse. On the principle of the state of the second of the suunciated by President Jefferson stood in the way of

<sup>38.</sup> In a rocent case, seven tax payers claimed that more than three pence of their tax concey was involved in a federal add -to-education programs that was being paid for tutoring in purceinal schools. Though the federal Court had distinced for look of "standing" of federal Court had distinced for look of "standing" of decidion rocanded the ones for rebearing, in as Flarance Flank, Time (Asia Edition), June 21, 1968, p. 01:

At least 37 out of 46 state Constitutions have prohibited such help. Bes. Note, Catholic Schools and Public Ropey, 50 Yale 1-7-917.

<sup>40.</sup> President Grant recommended an ascalment forbidding the tending of secturian doctrines in any school supported wholly or in part by public money. 4 Cong. Rec. (Part ed 9190, 1950 (1970). Referred to in Note, Catholic Schools and Public Money, 50 Yale L.J. 919, 981, in 27.

<sup>41. 350</sup> US 1 (1947).

<sup>42.</sup> Ide. at pel8.

giving direct aid to parachial schools. 43

In Imita the direct add permitted under the Constitution has created its own problem of governmental control over such added institutions. The state claims that if it gives aid to them it has a right to interfere in the manageement of the institutions, while the institutions claim the constitutional quarantee of the right to establish and maintain advantional institutions without interference and to receive financial aid without discriptionation.

The propriety of government interference in the management of aided schools eroes in 1957 in the Eggala Education Bill case. 44 The Bill sought to lay down rules for the better management of all aided educational institutions. 40 The management of certain schools maintained by

<sup>45.</sup> In Arch R. Everson v. Bond of Education of the Tomship of Datus, 500 ET (1961, a provided for free transport of the State of the State of the State transport of the State of the State of the State court. The disserting indees, however, were critical to all types of adds to the parcollal schools. For them there is a complete wall of separation between the church and the state under the Use. Constitution and even an indirect add would be invalide.

<sup>44.</sup> In re the Kerala Education Ell, 1987, AR 1988 EC 988.
45. Clause X5) of the Mil envisages that if any school the Company of the Mil envisages that if any school the provisions of the Elli, it was not entitled to be recognised by the Government. Cl.e(5) provided for that all fees collected from the students in an aided school should be deposited with the Government. Cl.e school should be deposited with the Government Cl.e school should be deposited with the Government of the Company of the Com

certain religious minorities represented before the Supreme Court that the Bill was an infringement of their rights guaranteed under article 30(1) of the Constitution. The state of Kerala, on the other hand, defended the Bill on the ground that so long the institutions did not receive any aid from the state the minorities had a right to setablish and maintain their educational institutions within the meaning of article 30(1) of the Constitution, but if they were recipient of any aid from the state they had to shide by the terms of the sid provided there was no discrimination. The Supreme Court rejected the extreme arguments on both sides and held that notwithstanding the absolute terms of article 20(1) it was open to the state by legislation or even by executive direction to law down reasonable rules and regulations coverning the institutions receiving the aid.46 But at the same time the legislative power of the state being subject to the fundamental rights could not be an exercised as to affect the fundamental right of the institutions to administer them as guaranteed by article 30 of the Constitution. 47

<sup>46, &</sup>quot;It stands to reason, ... that the constitutional right to administer as educational institution of their choice does not necessarily militate seather the claim of the State to insist that in order to make the control of the co

<sup>47.</sup> Ibid.

Recently in Rev. Father W.Proost v. The State of Bihar. 48 the question of the scope of article 30(1) was again raised from a different standpoint. A certain saucational institution. known as St. Xaviers College astablished by the Christian Josuits and affiliated to Patna University sought a declaration that it was a minority institution within the meaning of article 30(1). The object of founding the college was "to give Catholic youth a full course of moral and liberal education, by importing a thorough relicious instruction and by maintaining a Catholic atmosphere in the institutions 49 The college was, however, open to all non-Catholic students who also participated in the course of moral science. It was conceded by the state that the Jesuits, who had established the institution were the minorities, but it was contended that the protection of article 30(1) could not be availed of by the college in the instant case. It was around that the protection of article 30(1) was swalleble only if the institution was founded to conserve \*lansuage script or culture! Within the meaning of articlo 29(1). Since the college was open to all sections of the people and there was no programme of that hind the college did not qualify for the protection of article 30(1). The

<sup>48.</sup> ATR 1969 BC 465.

<sup>49.</sup> Ida. at 466.

Supreme Court rejected this argument and held that the scope of article 30(1) could not be limited by introducing in it considerations on which article 29(1) was based. The two articles were separate. Article 30(1) applied to all institutions established by minorities, whether to conserve language, script or culture or with any other object. The mere fact, that a minority community having established on educational institution of its choice admits members of other community, does not exclude it from the scope of article 30(1). Beforeing to the earlier cases. In re the Kersla Education Bill. 1957. and Rey. Sidhrajbhai Sabbai v. State of Guirnt. 51 the Court held that article 30(1) was not limited to the needs of a single community explusively, but it grants minorities to establish educational institutions to cater "the educational needs of the citizens or sections thereof. "52 The Court quoted with approval the following passage from Rev. Sidhraibhai Sabbai v. State of Suirat :

"The fundamental freedom is to establish and to administer educational institutions it is a right to establish and administer what are in truth admentional institutions, institutions which coter to the educetional needs of the citizens, or socious thereof. "53

80. Id., at 469.

<sup>81.</sup> In re the Kerela Education Bill, 1987, AIR 1988 SC 896. Rev. Sidirathad Sabbat v. State of Guirat, AIR 1983 SC 840.

<sup>52.</sup> Rev. Sidhraibhai Rabbai v. State of Guirat, Alk 1963 SC 540. 545.

<sup>53.</sup> Boy. Father W. Proost v. The State of Bibar, AIR 1969 SC 465, 469.

In State of Bombay v. Bombay Education Society. the state Covernment directed the respondent society, which controlled saveral English medium schools, not to admit purils whose language was not English. In other words. these schools were directed to confine themselves to Angle-Indians and other persons of non-Asistic descent. The direction further required the society to pole arrangements for progressively switching over to Hindi or any other Indian language. The Society and its directors filed writ potitions before the Bombay High Court impugning the government order. The High Court held that the order was bod in that it contravened the provisions of article 29(2). On anneal the Supreme Court offirmed the view adopted by the Bonbay High Court. The Court assured that the object of the order was undoubtedly a laudable one in that it was to promote advancement of the national language. Yet the Court said that the object was sought to be achieved by denying to all pupils. Whose mother tongue was not English. admission into any school where the medium of instruction was English. Therefore the order offended the funderental wight contracted to all citizens by article 29(8). Recording the direction for switching over to Hirdi or any other Indian language, the Court observed that the minority has a fundamental right under article 29(1) to conserve its

<sup>84.</sup> ATR 1954 SC 561.

language, script and culture, and has the right under article SO(1) to establish and cominister educational institutions of its choice. Consequently, the Court held that the police power of the ctate did not extend to determine the medium of instruction in an educational institution.

In Arms Prairidfit Sobbas, Patra v. The Stata of Biham, <sup>55</sup> the Patra High Court observed that the guarantees in articles SQ(1) and 30 were not obsolute and the state could impose regulations for the maintenance of discipline and standard of efficiency, and to safeguard "public order, morality or health, <sup>56</sup> In the recent case of Minengia Nath Eaglar v. Stata of Himam, <sup>57</sup> again the same High Court expressed a similar view that the government could make rescandable restrictions in the interest of the general public.

The question of interference with the management of the educational institutions established by a denominational minority arcse again before the Supreme Court in the unreported case of Ray, Blahge 2.K. Pairs v. State of Bibox. 88 There the state Government acting under the Sihar High School (Control Regulation of Administration) Act; 1960,

<sup>85.</sup> ATR 1958 Pat 359.

<sup>56.</sup> Id., at 555. Presumably these limitations refer to article 86(a). See also in re Norda Education Bill, 1907, Am 1958 52 566, to the effect that the right to administer does not extend to the right to sail-administrations.

<sup>57.</sup> AIR 1963 Pat 54.

<sup>58.</sup> Rev. Bishop E.K. Patro v. State of Bibar, C.A. Bo.2346 of 1968 decided on 2.4.69 by the Supreme Court of India, AR 1969 880 16.

fremed certain rules relating to the constitution of menageing committees of schools. Acting under the rules so framed, the Education Department of the state Government disapproved the constitution of the managing committee of a certain missionary church society which ran some missionary schools. It objected to the election of cartain churchmen to the posts of presidentable and secretaryship of the society and directed thereconstitution of the managing committee. The Patna High Court could not find any invalidity in the order of the government department directing the reconstitution of the committee. It was of the opinion that because the members of the Church Missionary Society of London who had established the school in India were not the citizens of India and were aliens, therefore the school was not an institution established by minority within the meaning of article 30(1). On appeal, the Supreme Court reversed. It held that the school was actually taken over by the iscal Christians. The mere fact that the school received substantial assistance from the Church Missionary Society of London did not alter its character as an educational institution established by minority. The Court, however, noted that article 30(1) did not confer upon foreigners the right to set up educational institutions of their choice. Persons setting up educational institutions must be residents in India and they must form a well-defined religious or linguistic minority. As to the constitution

of the managing committee the Court held that if the government were allowed to interfere it "would mean whitiling down rights of minority community guaranteed under the Constitutions"

This matter also arose in lier. Sidiratibal Sabbat veltata of Sutrat D9 and Kell Balait ve The State of Suspection and Kell Balait velta Society, the Cujrat and Kellidawar Prostyterion Joint Board had been running several primary schools in the Gujrat state including a Training College for teachers. This College was getting 8.8,000 by way of an annual grant under the Education Code of the state Covernment. The Saucation Department held examinations and granted certificates to teachers trained in the college. From 1982 the state Covernment began to interfere in matters of admission in all the privately run training colleges in order to increase the number of trained teachers in the state.

Originally, in 1988, 60 per eart of the total number of seats in those colleges were reserved by the Government for its nominated candidates. At that time some compromise was entered into between the Society and the Government under which the Society undertook to train a certain number of teacher students. Later on, in 1985, the Government issued on order directing that 80 per cent of seats in the Training College should be reserved for the nomines of the

<sup>59.</sup> AIR 1963 SC 540.

<sup>60.</sup> AIR 1963 SC 649.

Government and threatened that dischedience of the order would involve the withdrawal of the grant and of the recognition to the Training College. This was fustified by the Government on the ground that there were about 40,000 untrained primary teachers in the state and it was necessary that they should get the necessary training at the earliest. With this end in view, the Covernment opened several new training colleges and directed, as aforcasid, the reservetion of 80 per cent seats in the non-Government training colleges. The Society showed its inability to comply with the direction and declined to admit the students within the quota fixed by the Government. On this refusal, the Government informed the Society that the grant would not be paid to the college unless they agreed to reserve 80 per cent seats for Government naminaes. Hext year the Government further directed that the college students should be allowed to observe important festivals of all religious not "involve ing rituals as part of cultural programmes under community living." and that the college should provide some common place where all teachers, staff and students could meet and recite common prayers. As the Society failed to implement all these directions including the admission of 80 per cent Government nominated condidates, the annual grant was suspended.

It was an admitted fact that the petitioners were members of a religious denomination which constituted a religious minority. They claimed protection under articles 50(1), 26(a) and 19(1)(f) & (g) of the Constitution. The Supreme Court found that in so far as articles 19 and 26 were concerned they were not infrinced. As to article 19(1)(f), which guarantees all citizens the right to acquire, hold and dispose of property, the Court relied upon its earlier decision in Commissioner, Hindu Religious Endoments, Madras v. Sri lekskrindra Tirtha Svanier of Sri Shiror Hutt<sup>61</sup> and Sri Dwarks Hath Toward v. State of Bihar. 62 The Court owined that the small property in article 19(1)(f) must be extended to all those recognised types of interest which have the insignia or characteratics of proprietary rights. But in the instant case the Court hold that no attempt was made by the order of the state to deprive the netitioners of their right to property, and therefore the fundamental freedom sugranteed by article 19(1)(f) of the Constitution was not violated. So also the Court hald that the right of the petitioners under article 19(1)(g) to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business was not infringed. Regarding article 26(a) the Supreme Court held that it conferred on religious denominations a right to establish religious and charitable institutions and in

<sup>61.</sup> ATR 1984 SC 982.

<sup>69.</sup> ATR 1989 SC 849.

a larger sense an educational institution might be regarded as charitable. But in the wies which the Court tack of article 30(1) it found it unrecessary to consider the case further under article SS. The Court estd that the order passed by the Covernment made serious inroads on the rights vested in the Society to administer the Training College. Article 30(1) provided that all minorities had the right to establish and administer admostional institutions of their choice. Article 30(2) did not derosate from article 30(1) and could not support the informac that state was atherwise competent to discriminate so as to impose restrictions upon the substance of the right to establish and administer educational institutions by religious or linguistic minoriaties. Holding that regulatory measures could be enforced by the state under article 30(1) the Court compared this article with article 19 under which reasonable restrictions can be placed on the fundemental rights of citizens. The Court said #

"Unlike Art 19, the fundamental freedom under clause (1) of Art > 50, is absolute in terms it is not nade subject to any reasonable restrictions of the nature the fundamental freedoms emunciated in Art 19 may be also have by Art 19, and administration of the nature and administrate clause for the state of the state

public order and the like may unioubtedly be imposed. Such regulations are not restrictions on the substance of the right which is quaranteed they secure the proper functioning of the institutions, in matters educations, 198

Accepting the contention of the petitioners that the requlations made by the Government could only be in the interest of the inetitution and not in the interest of the outsiders the Court Symbols and at

Westrictions imposed by the Pulse and the directions issued upon the right of the society to administer Training College maintained by it, are manifestly not conceived in the interest of the College.

The wind the interest of the College.

The wind the interest of the College.

The wind the interest of the College.

The stink established by date, SVI (less is interided to all the college of the college of the college of the college of their own chalce. The right is intended to be effective and is not to be whitheld down by severalled regulative measures conceived in the interest not of the simulative measures conceived in the interest not of the simulative measures conceived in the interest not of the simulative demands and the college of the simulative should be succeeded in the simulative should be succeeded in the simulative of the simulative of animority institution destroys the power of administration is belief justifiable because it is in the public or national interest, though not in its interest as an educational but a tessing illusions, a promise of currentity. Regulations with may institute be imposed wither by legislations of the security of the containing spent or of recognition must be directed to making the interest of the institution of recognition must be sixtly a dual test the test of rescondingers and the test that it is regulative of the educational character of the institution as if the educational character of the institution of other processes who report to its "deliver occurrent" or other processes and the test that is the simulation of the processes and the test that it is regulative or the educational character of the institution on affective value are succeeded as a second of the institution of the processes who report to its "the state" of occurrently or other processes and the test that is the second of the processes and the test that it is regulative or the second of the institution on affective value and the processes and the test that it is not the second of the processes and the

Applying these tests the Court found that in so for as the

<sup>68.</sup> Rev. Sidiraibhal Sabhal v. State of Suirat, AIR 1968 50 540. 545.

<sup>64.</sup> Idea at 848-7.

reservation of 60 per cent seats for Covernment pominees was concerned, it was an unreasonable restriction, and was not conducive in the interest of the minority coersulative. These considerations led the Court to allow the petition and to hold that the 80 per cent reservation rule violated article 50(1) of the Constitutions

In M.R. Melait v. The State of Mysoco, <sup>66</sup> the Mysoco Government by its order reserved 68 per cent seats in certain technical colleges of the state for certain specified backward classes. The Supreme Court found the reservation violative of article 18(2) of the Constitution and sccepted the contention of the petitioners that the action of the state in issuing the said order assumed to a fraid on the constitutional power conferred on the state by article 18(4). <sup>66</sup> The Court pointed out that the Convernment could provide a reasonable reservation for the advancement of the weaker elements of the society, but if the state fixed unduly a large number of scate for them, it would be expluding the rest of the society and thus would be violative of the Constitution. <sup>67</sup> In a later case, <sup>60</sup> where only 48 per cont seats were reserved for the backward classes and

<sup>68.</sup> AIR 1963 SC 649.

<sup>66.</sup> Id., at 663.

<sup>67.</sup> Id., at 652.

<sup>68.</sup> E. Chitralekha v. State of liveore, ATR 1964 SC 1823.

Schedule: Tribes, the reservation was found to be consti-

These cases have highlighted the problem of the extent to which the control can be exercised on education. al institutions setting grants from the state. They also raise the question of relationship between articles 26(a). 29(2). and 30(1) and 30(2). In all those cases, it has been adultted that in smite of the absolute terms of artiale M(1), the state is free to impose reasonable remaintions by legislative or executive action in the interests of officiency, health and so forth, Article 30(1) is an article supplementary to article 26(a). 69 Article 26(a) guarantees every religious denomination the right to establish and maintain a charitable institution and the state is given newer to control it on grounds of mublic order. morality and health. The Supreme Court in the Kerala case. 70 while edutting that there was an interference by the state, upheld the action of the Government as reasonsbls one as it benefitted the ill-paid teachers engaged in rendering service to the nation and also protected the buckered classes. 71 New article 20(2) lave down a rule of non-discrimination in admission to admostional institutions on grounds only of religion and language. Article 30(1)

While article 26(a) guarantees to a minority the right to establish religious and charitable institutions, article 36(1) guarantees the minority the right to establish its own educational institutions.
 In re the Kerale Education Edil, 1987, AR 1988 SC 986.

<sup>71.</sup> Idea at 985.

supportant the minorities to actablish and administer admextional institutions of their choice. Article 30(2) immeses the rule of non-discrimination in giving sid to an "educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language." The question naturally arises as to how the inconsistency between articles E9(2) and 30(1) could be resolved? Has the soverment no nover to resulate admissions consistent with article 29(2) in educational institue tions established under article 30(1). in case they get aid out of the state funds? Is a resulation made by the state in order to implement the directive principles of state policy of articles 41, 45 and 4672 in the national and public interest, not a reasonable restriction upon the right of the minority guaranteed under article SO(1)? What do we expect of a democratic Constitution ? Can the right of the minority become so ascrossnot that it cannot be touched even for the enforcement of the national educational policy and in particular for the betterment of backward children? Suppose, a minority - say the Christians, who are educationally advanced community, establish an educational institution and receive government grant. Suppose, further, that such an institution receives applications for admission from non-Christians Who are better qualified

<sup>78.</sup> Sumra ne 34. p.79.

than Christian applicants. Can they be refused admission in order to protect the interest of the minority community based on religion? Would not that be a violation of article 20(2) which says that educational institutions getting government grant should not discriminate on grounds only of religion and casts? It is not concatvable that the upplicants belonging to minority community for whose benefit the institution has been established in pursuance of the right conferred by article 30(1) may be rejected as inferior to other applicants belonging to other communities? Then, where does lie the guarantee of article 30(2).

"contemplate(s) a minority institution with a myrinkling of outsiders educated into it. By educating a non-member, the minority institution does not shed its character and cease to be a minority institution."75

In New Eather H. Proof v. The State of Siber, 74 the Attorney General, placing reliance on the word 'sprinkling', had contended that the minority should establish an inetitution for itself and not for others. Nejecting this view the Supreme Court quoted with approval its earlier opinion in Sidngaibhai case<sup>75</sup> that the minority had a right to establish institutions which night cater to "the educational needs of the citizens or sections thereof." Out this view

<sup>78.</sup> In re the Kerala Education Hill, 1927, AIP 1988 80 986, 978 (Emphasis added).

<sup>74.</sup> AIR 1969 SC 455.

<sup>75.</sup> Her. Sidbraibhai Babbai v. State of Quirat, AM 1963

<sup>76.</sup> Rev. Eather W.Ergost v. The State of Bibar, AUR 1969 8C 465. 469.

does not fit in with the view adopted in the Kerala case 79 as also with the guarantee of articlesse and 50. It may be noted that in Champakam case 78 the Madras Government had desired to edult students of all communities according to a number fixed in proportion to the people belonging to different communities living in the state. Brahmins. Who were more qualified, naturally felt aggrieved because non-Brobmins of near shillties were admitted. The Supreme Court rejected the Countment's contention that it could proscribe proportionate representation to all the people of the state. On similar grounds, in any other squestional institution set up by a minority the same difficulty may arise if the applicants belonging to other communities are allowed admission and members of the community for which and by which the institution has been opened are denied admission if they do not some up to the standard of the other applicants.

It is mocessary, therefore, to lay down a rule which is consistent with various articles of the Constitution relating to educational institutions. It is submitted that a reasonable solution would be to allow the educational institutions established by the minorities to give some preference to their community even though they might receive

<sup>77.</sup> In me the Kerela Education Bill, 1957, AIR 1958 SC 955.

<sup>78.</sup> State of Medras v. Smt. Champaken Doreirsjen, ATR

grant from the government. But such aided institutions should educt the mojority of the students on grounds of serit only and not on the ground of religion and languages. The backwardness of a particular community can be taken into consideration for these purposes.

# (b) Indirect Aid to Denocinational Educational Institutions.

It has been seen above that in the United States direct aid is not given because of the establishment clouse. In India, however, there is no such constitutional and the United States, indirect aid to educational institutions appears to be permissible though a contrary

79. The text accompanying fn. 58, gunra p.81. 80-1. See articles 27 and 50(2) of the Constitution. opinion has also been expressed. This intirect aid is given mainly in the shape of book aid and transportation facilities. Apart from these two major aids, indirect assistance by way of mid-day meal or laboratory mentities is often also provided. The American government makes huge grants by way of aid to parochial and non-parochial educational institutions for the construction of domittories and for other mentities. Such aids do not appear to be objectionable. In a state Court case the municipality provided salaries to the teachers of a Catholic school. The Indiana Supreme Court was unanimous in holding that such payments were not illegal. The technique adopted by the Catholic school was that it usually enrolled a large number of students and then afterwards notified the municipality that it was unable to

<sup>59.</sup> Those who are critical of any sid to shareh controlled saboda as Posting, Lee, Shruph, Eines and Denders (1953, Beacon Press, Boston), myself energy for the controlled saboda, as the Branchitz of Public and is prescribed, Schools, in the wall between Church and State (1963); Kowits, Nitton He, Segmenting of Dumph and State Its High Predict, Lee and Contemporary problems, it, part (1969); Nowentian, Segmentian of Dumph and State (1968); Nowentian, Segmentian of Dumph and State (1968); Nowentian, Segmentian of Dumph and State (1968); Nowentian, Segmentian of Dumph-State (1968); Nowentian, Segmentian of Dumph-State (1968); Nowentian, Segmentian of Dumph-State (1968); Nowentian, State (1

<sup>83.</sup> Financial Aid to Religion. Symposium, 61 Northwestern University Lakev. (1986). 777. 780.

<sup>84.</sup> Rach, Williams S., Trition Persents to Percental Schools Visites Fourteenth Amendment, 59 Mich. Lens 1884, 1885 (1981).

<sup>85.</sup> State ax rele Johnson vs Bord, 38 NE 31 276, (Ind. Sup. Ct. 1940), referred to in Notes, Catholic Schools and Public Hopey, 80 Yale LJ. 517 (1941).

rum the school owing to the shortess of funds. In such a situation the municipality felt obliged to provide funds for the payment of enlaries to teachers. It appears that the Court isnored that in such schools (4) only Catholia children were simitted! (2) all teachers were members of Catholic religious orders: (3) in each room the crucifix. holy water, and a picture of the Holy Family were furnished; and (4) non- compulsory religious instruction was given daily to all children. 86 However, the state Supreme Court found that the schools were "nublic" and not "parochisi", and therefore payments were not unconstitutional, But the Vernount Supreme Court, in another case took a different view in a similar circumstance. Thus in Swart v. South Burlingon Town School District. 87 as the school statriot did not maintain a high school within its furise diction, it made payments to various high schools in which ounils of the district attended the class. The parents had the option to select any school whether they were parochial or non-parochial. Accordingly, the high schools

ed. Motes, Catholic Schools and Public Honey, 50 Yale

<sup>87. 167</sup> A 2d 614 (Vt. 1961), discussed in, Bach, Willem S., Tutton Payments to Paymontal Schools Violates Poprisenth Americans, Regent Actisions, 89 Nich. L. 1204 (1961).

run by the Rosan Catholic Church also received grant from
the school district. The lower Court as also the Versont
Buyrems Court held that the payment of tuition fee to a
religious denominational school by a public body constitutes an "establishment of religion" and therefore it was
illegal. The Court pointed out that as the religious
affairs of the Catholic Church could not be separated
from its educational instruction, the payment of tuition
fee assumted to the financing of the teaching of the
Catholic religions it is difficult to distinguish the
Vermant case from the one decided by the Indiana Supreme
Court. In that case also, it is submitted, the payment
of tuition fees was an establishment of religion and as
such unconstitutionals.

A new controversy has some up in the United States.

It is said that as the education is compuleous, and as perochical schools are omittied to teach on terms of equality with
public schools, they have a right under the free service clause

<sup>88.</sup> Walter M. Fierre v. Society of the Sisters of the the Holy Homes of Jesus and Mary, 288 US 810 (1925).

to receive a proportionate share of government's aid. 99.
The denial of aid to them would ecount to discrimination and infringement of the right guaranteed by the free exercise clause. In India this right is recognised in article SO(8). But the public opinion in the United States is different. Some writers wrome that as far as possible the so called wall between the church and state should be maintained. We shall now examine the propriety of some featilities which are provided by the state to denominational statestiminal mattitutions.

### Book Facilities.

The government both in India and the United States usually grants book aids to educational institutions. In India no objection can be taken even if the aid is given for the purchase of religious books. <sup>91</sup> But in the United States it would be regarded as an infringement of the establishment clause. <sup>92</sup> But any such aid given for text books of non-religious character to denominational educational

<sup>89.</sup> Symposium, Financial Aid to Religion, 61 Northwestern University L.Rev. 777, 781 (1966).

<sup>90.</sup> See, for example, Kurland, Of Church and State and the Supress Court (1982).

<sup>91.</sup> Because of article 27, so long there is no discrimination.

<sup>92.</sup> Symposia: Chancial Mid to Religion, 61 Northwestern University Labor. (1966), 777, 780.

institutions would be non-violative of the Constitution. Actually several states in Aserica have provided for the supply of secular text looks to purchain schools out of funds raised by taxation. There is, however, a conflict amongst the different state courts in this natter. The matter was raised in 1928 before the Court of Appallate Division in the New York state. <sup>95</sup> In that case the Court, rejecting the plac of child-benefit, held that even book add should be deemed to be an aid to the religious institution and therefore invalid. The Court rejected the argument that the books supplied for the use in the parachial schools were simply banded over to the pupils for their use. The supply of books was an indirect aid to the schools. <sup>94</sup>

In 1989, the Suprems Court of the Louistana state, in a similar case gave a contrary opinion, 95 The Court accepted the child-benefit theory and hild that the beneficiaries were actually children resding in the school and a bonefit to the children was a resulting benefit to the

<sup>93.</sup> Smith v. Donahus. 202 App Div 656, 198 MY Supp 715, annot. 67 Alk 1196, 1197-6 (1922).

<sup>94.</sup> Ibid.

<sup>95.</sup> Siles P.Borden v. Louisiana State Roard of Education, 87 AIR 1183 (1929 La.).

state. The Court said t

"True, these children attend some school, public or private, the latter secturan or non-secturing, and the books are to be furnished them for their use, free of cost, whichever they attend. The schools, however, are not the beneficiaries of these oppropriations. They obtain nothing from them, nor are privately the property of the school of the school of the school children and the State alone are the

Shortly afterwards the matter came up before the Supress Court of the United States in Speat Colyman vs Louisiana State Board of Education. The tease arose not under the establishment clause but on a technical points. Whether the state could spend tax money for supplying books free of cost to the school children and whether such spending would not violate the Fourteenth Amendment which provided that the state laws could not deprive a person of his property for a private purpose? It was contended that the purpose was "to aid private, religious, sectarion and other schools not embraced in the public educational system of the state by furnishing text-books free to the children that the purpose that argument and held that the book aid to school going children was not a private purpose. It accepted the

<sup>96.</sup> Ide. at 1191.

<sup>97. 281</sup> US 370 (1930).

contention of the Board that aids were given for the benefit of the state. The Court took the view that so long as the book aid was given to all children of the state without discrimination it was an aid for the promotion of education and therefore valid. Hughes, C.J., delivering the opinion of the Court, concluded

Wissing the statute as having the effect thus attributed to it, we cannot doubt that the taxing power of the state is exerted for a public purpose. The legislation does not segregate private schools or that pupils, as its beneficiaries, or attempt to interfore pupils, as its beneficiaries, or attempt to interfore interest is aducation, broadly its sethod comprisesive. Individual interests are added only as the common interest is satequarded.\*90

Feoretly another case was brought before the United States Supreme Court. 99 The New York state required its public school boards to lend text-books to etudents in all private schools including religious schools. The sembers of the Board of Education for both Remsselser and Columbia counties challenged the state directive as being repugnant to the establishment clause of the First Acondments. By a 6 to 3 decision the Supreme Court uphold the validity of the order of the state Governments. For the majority of judges, the lending of text books was an aid to children

<sup>98.</sup> Ida. at 375.

<sup>99.</sup> In re Lending Text Books, Time (Asia edition), June 21, 1969, p. 51.

and not to religion. White, J., delivering the majority judgment, said that so long as the public school board was required to lond secular books, there was no infringement of the establishment clause.

The three dissenting judges, Bouglas, Fortas and Black, Ms., were critical of this operach. For them may books apparently secular night have religious overtones. By way of illustration they observed that subject like evolution could be treated both in secular and religious books. Black, Js., criticising the majority judgment, said that on the child benefit theory, many kinds of help to parcelvial schools could be held to be constitutional. He illustrated:

"It requires no propiet to foresee that on the argument used to support this less others could be upinoid providing for funds to buy property on which to erect religious school buildings, to pay the salaries of religious school backbars and finally to pick up all the bills for religious schools:"100

For him.

\*tax raised funds cannot constitutionally be used to support raligious schools, even to the extent of one penny." Of

Some writers on constitutional less are also critical of aids given to sectorian school children, even if such aid is only in the shape of text-books. Pfeffor is

100. Ibid.

101. Ibid.

one of them. <sup>108</sup> Criticiang the <u>Coalgan</u> case, <sup>108</sup> he says that the logical result of the child-benefit theory would be to extend the field of state aid to such an extent that it might cover all the expenditure of the school. He points out!

"Both the Louisian court and the United States Supreme Gourt stressed the fact that the text books supplied were not nectarian. But there is nothing unique in the non-sectarians of secular tax-books; supplied were not nectarian so decolor tax-books; supplied the nectarian of the secular tax-books; supplied the nectarian so that use cliented separate are lifewise non-secturian; and their use likewise benefits the pupils primarily. If it is constitutional to provide free non-sectarian text books to parchial school indirens wij is it not sould be not section of the section

"Actually, the losical application of the Cochren decision and the child-benefit theory would completely frustrate the state constitutional prohibition against the allocation of public school funds to school, not related to the completely state of the control properties and the control properties and the control properties and the control properties are control properties and the control properties are control properties. The control properties are control properties are control properties and the public school to make it at alla-"

<sup>10</sup>Re Pfeffer, Lee, Church, State, and Fraedom (1953, Beason Press, Boston), p.460.

<sup>103.</sup> Emett Gochran v. Louisiana State Board of Education,

<sup>104.</sup> Mike Gurney v. L.N. Fersuson, 190 Okla 254, annot. 168 AR 1434, 1436 (1941), cort. denied 317 US 888 (1942), (a school hus dase).

<sup>105.</sup> Pfeffer. op. oit.. at 469.

#### Transportation Facilities.

The child benefit theory was more resulty acceptable to both American state and Federal courts in the metter of free transportation of parochial school children. The leading case on the point is argh & Everson ve Roard of Education of the Tomoship of Eving. 107 In this case the liew Jorsey statute authorized the local boards of education to provide free transport to children to and and from their schools, if they were living at remote places from their schools. The transport was to be provided to all

arch L Everson v. Board of Education of the Tennant of the Marie of the State of th

107. 530 US 1 (1947)

children except those who were attending schools which were run for profits. 108 Acting under this statute, the school board of Ewing Township passed a resolution providing for the transportation of children from Ewing Township to the public and Catholic schools at Trenton. 108 The Township did not provide its own buses for transport, but allowed re-laburaceosart of cost of public conveyance to the parents of children attending certain public and Catholic schools at Trantons Arch Re Everson, the appellant, in his capacity as a district

108. "Whenever in any district there are children living reacts firs any schoolpuss, the board of education of the district may make rules and contracts for the tremportation of such children to and from school, including the tremportation to and from school, including the tremportation as public school, scope; such school as is operated for profit in whale or in park."

Mrs. Jorsey Laws, 1644, c. 191 p.881; NT Roy Stat 181
14-8. Quoted in Arch B. Surgan v. Board of Succession of the Councid of Surgan as 5, fm. 1.

100. The resolution was as follows :

"The transportation committee recommended the transportation of pupils of Dwing to the Trenton and Fennington High Chools and Lathalia Chebols by way of public carriers as in recent pears. On some was adopted: 'Camphanis added by Hutlades, I, in his discent in April E. Eurgany v. Board of Education of the Township of Latha, 200 US 1, 59, 50.00 . tax payer, challenged the puyment on the ground that it was a help to a denominational institution and accordingly void under the establishment clause.

There are several points which need to be considered in connection with this case. In a number of cases both in India and the United States it has been held that a tax paper cannot challenge state expenses on grounds of unconstitutionality unless he could prove either an injury to himself, which must be different from the injury sustained by other tax papers. 110 It was on this ground that in Elliott ve Enits. 111 a federal Court had rejected a tax-paper's suit challenging the employment of Congressional and away chaplains. It is surprising that the important question of personal injury to the appellant as scattling different from a common injury suffered by all tax papers was ignored

<sup>110. &</sup>quot;The party who involues the power must be able to show not only that the statute is invalid, but that the has sustained or is immediately in denger of sustaining some direct injury as the result of its some indestin

by the Court. Following the provious ones relating to the supply of text-book, nacely limself Coghren v. Louisiana Elata Board of Education, 112 it did not enter into the question of the standing of an individual tax payer. Out it thought that a measurable appropriation of public funds had taken places and so it could take up the case. 113

The main argument in favour of aid before the Court was based on the public welfare theory. 114 Blank, Jan

<sup>112.</sup> S81 UE 570 (1950). So also in Joseph Bradfield v. Ellis H.Doberts 175 UE 201 (1869), the Court had intered into the mart of a tax payer's suit.

<sup>115.</sup> In 1985, the Supress Court in Depais R. Dormus very beard of Education of the Develop Ref Science 548 US 409 (1985), rejecting a tax payer's case, laid does (1985), rejecting a tax payer's case, laid does payer to the the courts would interfere in a team payer should necessarily appropriately the tax payer should prove some special indures the tax payer should prove some special indures

<sup>114.</sup> The arguments of William H. Spees, who argued the case for appollice that the ail is constitutional consection of the property of the second of the consection of the second of the

delivering the majority judgment, said that as a rule a legislative judgment that a public purpose would be served by its legislation would be accepted by the Court. \*110-116 He was of the view that courts should be very cautious when judging the public purpose which the legislature had in view. Commenting upon the public purpose in the instant case Elack, J., pointed out :

"Moreover, state-paid policeson, detailed to protect children going to and from church schools from the very real hazards of traffic, would serve much the mass purpose and accomplish such the same result as portation of a kind which the state deems to be portation of a kind which the state deems to be sought to the school children's verifares. Similarly, parents might be reluctant to pennit their children to attend schools which the state had out off from and three protection, connections for gowage disposed, public Mighaway and sidewalks."

Accordingly, the provisions for free transportation was for the welfare of the children regardless of their

<sup>118.</sup> Id. at 6.

<sup>116.</sup> In India also the declaration by the legislature that a purpose is a public one is rarely questioned, see Ent. Sommati v. The State of Punish, AIR 1965 SC 151, 165.

<sup>117.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Townghip of Eving. 330 US 1, 17-8.

religion. 118 He admitted that a state statute

"cannot consistently with the "establishment of religion" clause of the First Assadment contribute tax-raised funds to the support of an institution which teaches the tenets and faith of any church, "119

But he said a low

"counce homper the citizens in the free exercise of their own religions. Consequently, it commot exclude individual Cetholics, Lutherson, Wohennedons, Roylets, Jees, Metholics, Encholics Controllerson, because of their faith, or legis of its free receipt the benefits of public welfare legislations, and the profits of public welfare legislations, and the profits of public welfare legislations, and the public welfare legislations, and the profits of public welfare legislations, and the public welfare legislations are public welfare legislations.

According to him a court could not prohibit the state

from extending its general benefits to all its citizens

without regard to their religious belief. He said !

"Measured by these standards, we cannot say that the First Amendsont prohibits New Jersy from spending tax-raised funds to pay the bus fares of pagecial school pupils as a part of a general programs under which it pays the fares of pupils attending public and other schools," 121

118. Idea at 18.

119. Ida. at 16.

190. Ibid. Emphasis added by Black, J., himself.

121. Id., at 17.

Jackson 122 and Rutledge, JJ., gave their dissenting opinions separately. 123 According to Jackson, J., while the undertones of the opinion of the majority advocated "complete and uncompronising separation of Church and State," its conclusion gave "support to their comminging in educational matters." 124 According to him both the New Jorsy statute as well as the resolution of the school board of Dwing Township were invalid. As to the school board of Dwing Township were invalid. As to the forces no said that the Act distinguished the school going children for getting bus transport help scoording to the character of the school and not according to the needs of the children. He noted that reinbursement was allowed to children stending public and parechal schools but was not given to children who attended "private schools operated in whole or in part for profit." 125 The reason for

<sup>122.</sup> Jackson, J. along with Burton, J., also agreed with the dissenting opinion of Rutledge, J.

f23. Frankfurter, J., concurred with the dissenting opinions noted by both Jackson and Eutledge, JJ.

<sup>124.</sup> He said :

"(The undertones of the opinion, advocating occupies and uncompromising separation of church from State, seem utterly discordant with its conclusion yielding support to their countinging in educational matters. The case which irrests to the control of the cont

<sup>125.</sup> Id., at 80.

sending children to private schools run for profit might be that "parents feel that they require more individual instruction than public schools can provide or because they are backward or defective and need special attention. 126 If the benefit was meant for all children it should be given without distinction whether they attended profit making schools or other schools. The resolution in effect classified children for getting state help according to the character of the schools they attended. It was clear that help was given if they attended public schools or private Catholic schools, but such help was not given if they attended private secular schools or private religious schools of other faiths. He noted that the instant case was not brought by the followers of other religions who were not indemnified, but by a tax payer who had complained that he was being taxed for an unconstitutional purpose. He questioned :

"Is it constitutional to tax this complainant to pay the cost of carrying pupils to Church schools of one specified denomination" "18"

Referring to the religious character of teaching in Catholic schools, he concluded that the resolution which helped

<sup>126.</sup> Ibid.

<sup>127.</sup> Id., at 21.

only Catholia schools violated the First Amondment. To the reasoning of the majority that the service of the policemen and fire protection given to children were not unconstitutional. he replied !

"A policemen protects a Catholic, of course - but not become he is a Catholic, it is because he is a catholic, it is because he is a man and a member of our society. The firmuma protects the Church school, but not because it is a Church school; it is because it is property part of Church school; it is because it is property part of Church school; it is because it is property part of Church? But no or building identified with the Catholic Church? But before these school authorities draw a chack to reimburse for a student's fare they must ask upset that question, and if the school is a Catholic case thay may render aid because it is such, while if case thay may render aid because it is such, while if the must be withheld. "All is nut for profits, the

Rutledge, J., in his discent, supported the opinion of Juckson, J., and held that both the New Jersy statute as also the school board resolution were obnoxious. Retrosed the history behind the osteblishment clause 129 and

<sup>128.</sup> Id., at 25.

<sup>129.</sup> He quoted the following extracts from "A Bill for Establishing Religious Froedom," enacted by the General Assembly of Virginia, January 19, 1786)

<sup>&</sup>quot;Well moure that Alminty God bath created the mind free, ... that to compel a man to furnish centratuations of money for the propagation of optimizes which he disbalteres, is simily and that no man shall be compelled to frequent or support any religious worship, plone, or ministry whatsoever, nor shall be entired, respectively, or shall be entired, restrained, makested, or turntness in his body cocount of his roll-grow optimizes or religious or the country of the roll-grow optimizes or belief."

remarked that though a wall of separation was erected conjunally when the Constitution was adopted the decision in the text-book cases, Ernett Scokney v. Louisiana htata Scara of Education <sup>150</sup> made the first breach in the wall and the instant case would be a second breach. He felt that if this process continued further breaches might take place.

The conclusions reached by the majority are open to several objections. Though the general observation of Black, Js, who delivered the majority judgment, was correct, but when he applied then to the instant case it is submitted that he falled to appreciate the facts of the case. It was an admitted fact that the resolution which was passed, as a sequel to the New Jersy statute, authorised reimbursement of transportation charges to certain public schools and Catholic schools only. It did not provide my help to non-Catholic or other private achools. So fur as the statute was concerned, which had authorised the local boards of education to pay for the transportation of school

<sup>130. 281</sup> US 70 (1930).

remarked that though a wall of separation was erceted confinally when the Constitution was adopted the decision in the text-book case, Ernett Confron v. Louisiana htata Reard of Education <sup>150</sup> made the first breach in the wall and the instant case would be a second breach. He felt that if this process continued further breaches night take places.

The conclusions reached by the majority are open to several objections. Though the general observation of flack, J., who delivered the majority judgment, was correct, but when he applied then to the instant case it is submitted that he fadled to appreciate the facts of the case. It was an admitted fact that the resolution which was passed, as a sequel to the New Jersy statute, authorised reimbursement of transportation charges to certain public schools and Catholic schools only. It did not provide say help to non-Catholic or other private schools. So far as the statute was concerned, which had authorised the local beards of education to pay for the transportation of school

<sup>130. 261</sup> US 70 (1930).

going children, there sooms to be no valid objection to it. The Constitution is silent as to the duty of the state to provide for education. 131 As pointed out by Black. J., greater help was to be given to schools which were run on non profit basis. Even Jackson and Rutledge JJ., who gave the dissenting opinions, could not appreclate this difference. For them the statute was also unconstitutional since it nade the character of the school. and not the needs of the children, as a test for determining the eligibility of parents to reinbursement. The classification between profit making and non-profit making schools is. it is submitted, on the face reasonable one. After all, only rich persons can afford to send their children to profit making schools, as they do not want their children to be mixed up with ordinary children attending non-profit paking schools or other charitable institutions. Those who are prepared to spend and bear the heavy responsibility of payment of fees to profit making schools, do not need any help. The fact that the statute itself provides the transportation to children

<sup>15%</sup> It is remarkable that in India state responsibility in this connection has been specifically provided. See articles 41 to 45 of the Constitution.

living remote from school premises supports the above reasoning. In case the transportation facility was not given, there was a possibility that some of the children might not be able to go to church schools and be compelled to attend public schools under the compelsory education system. Under the Fignge case 188 a child has a constitutional guarantee to attend a school of his choice.

The resolution of the Neurd which discriminated betwoon Gatholia schools and other schools was no doubt unconstitutional. The majority judgment delivered by Blacks Js, is not warranted by the facts of the case. It is admitted that the state could make provision for all school going children under its general welfare programms. The scheme should have been applied universally and without discrimination. The ingl-hopk case 183 does not apply to the instant case. In that case the text books were provided by the state free of cost to all children without discrimination whether they attended the Catholia schools

<sup>138.</sup> Fultar Miliarco v. Scotaty of the Sisters of the Soly Break of James and Heav, 868 US 510 (1985).

<sup>135.</sup> Empet Conhung v. Louisiana State Bourd of Rouse-

or non-Catholic schools. But here the transportation facility was provided to students attending Catholic or public schools, but not to those who attended non-Catholic schools.

Butledge. J. While giving the dissenting opinion of the minority, also failed to appreciate the difference between the New Jersy statute and the Board's resolution. When he says that the money taken by taxation from one should not be used or given to support another's religious training or belief, or indeed one's own, 134 he misses the point that the statute by itself provided for the payment of transportation charges for all the children without discrimination, whether attending public schools or private ones, or whether attending schools run by one denomination or another. The only expection made was that the children going to profit making schools were not to be benefited. The legislation was clearly intended to help the children living in remote places. The Board's resolution was, however, offensive because it gave preference to Catholics over others. It seems that Rutledge. Ja. mixed up the resolution with the statute and declared both

<sup>134.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Townands of Evine. 350 08 1. 44 (1967).

of them unconstitutional. He mased the question : how com an aid become valid if it was given on a more extended scale of daily instruction to children attending verschiel schools if "An appropriation from the public treasury to may the cost of twansportation to Surday School, to weekday special classes at the church or parish house. #185 was not constitutional. It seems, that he overlooked the fact that the aid under the statute was not given only to the children of the parachial schools but to all children without any distinction whether they attended a parochisi. a public or a private school. The long history of the First Amendment, the work done by Madison and Jefferson in this respect, were irrelevant so far as the New Jersy statute was concerned. There are numerous fields in which the Constitution, 186 as interpreted by the courts, have recognised the state's concern with religion to the extent of even recognising some very important religious prantians. 187 If these are not constitutionally invalid despite

<sup>135.</sup> Id., at 47.

<sup>156.</sup> A daring sample of the Constitution recording Sunday as a day of rost scopted for continuous of the Fresidents, a notion sceepible only to the special believing a particular polition—First stantiv-Bes article 1, section 7(8), Univ Constitution, gays priz, no 36.

<sup>137.</sup> Gabbath observances, holiday on Sundays, Caturdays or even on other days of the week for rost are clear recomition of relations practices by the courts.

thair infrincement of the establishment clause, how would a general provision for help to all school children, living in resole corners be an infringement of the establishment clause merely because some of these children attend parochial schools? Like the police, fire, sewage, road and other facilities, the provision of transportation also should be deemed constitutional. If, however, these services are provided to Catholic schools only and not to others they would be discriminatory. It is therefore submitted that though the resolution of the Board was unconstitutional, the statute was not.

### Chapter IV

## CONCLUSIONS

The activities of a welfore state should be so channeled as not to hinder the individual in the development of all his faculties. The state should create an atmosphere in which the individual could have freedom of thought and conscience. A secular state may not give financial essistance to religious institutions but it should not unduly happer the growth of religious institutions by imposing tax and other burdens on thoma. In both the countries the legislature is empowered to tax or grant tax concessions to religious institutions, nevertheless in practice there are differences in both the countries in this sphere.

It may be noted that on the question of taxation upon religion and religious activities the Constitutions of both India and the United States are atlent. Formerly, in America religious activities were equated with other activities for purposes of taxation. For example, if religious institutions engaged themselves in the sale of religious books, they were taxed like any other ordinary book-seller. But such taxation was held by the American Supress Court in Echert Hurlack v. Communicality of Emmayayania as an unreasonable restriction on the free esserties

<sup>1. 319</sup> US 105 (1945), supra p. 46.

clause of the First Amendment. Such a tax could not be deemed to be merely a tax on connercial activities but a tax on the freedom of religious propagation. The fact that the religious activities were not subject to taxation did not make any difference. In India the problem of imposing terms on religious sotivities arose in a different way. Here the legislature set up managing boards to look after the proper management and administration of religious institutions. On the one hand, the state grants these boards funds out of its own resources and, on the other hand, it levies charges on religious institutions for defraving the emenses of such boards. It has been held that such charges do not infringe the religious liberty whether they amount to a tax or a fee. 2 So also due to the absence of the establishment clause in the Indian Constitution, state grants are also not unconstitutional as they would be in the United States.

It is clear that exemption from taxation extended to religious institutions is a form of assistance to religion. In India the state is free to tax or grant exemption provided such taxation or exemption is non-discriminatory. In the United States concessions given to reli-

Commissioner Hindu Helisique Endowments, Hadras v. Bri Lakshminira Tirthe Hessiar of Sri Shirur Mutt, AIR 1984 SC 282, Ratilal Penachand Ganihi v. State of Republic, AIR 1924 SC 282.

gious institutions have recently been challenged on the plea that they amount to an assistance to religion prohibited by the catablishment clause. Tax examption is considered as an exemptory aid to religious institutions Whather such aid takes the form of a direct aid. for example tax exemptions of obsrch buildings, or indirect. mid. o.c. assistance to church operated institutions like, hospitals and orphanages and so on. Though the courts have not found so far any invalidity in such exemptory side, it may be noted that in the face of the establishment clause the direct exemptory aid spreams to be violative of the First Amendment. According to one view if the covernment exempts charitable institutions run by religious bodies. it merely discharges its own function of a Welfers state of providing such services to the people at large. In fact the exemption constitutes a very negligible part of state aid to those institutions. It may, however, be argued that the money saved by the religious institutions from tax exemptions is spent on religious purposes and as such amounts to an indirect aid to religion by the state.

When we turn to affirmative financing of rolliques institutions as distinct from examptory aid we come to different conclusions according to the circumstances of ouch case. In India so far as the financial assistance for purely religious purposes is concerned the Constitution itself provides have sume of execut for such purposes and authorises the state to give figureial aid to religious institutions on a non-discriminatory basis. 4 This is as noted a ove not permiscible in America owing to the catablishment clause. But in the case of charitable institutions run by religious demominations, for example hospitals and orphonouses, in both the countries the state gives financial assistance to religious bodies to enable them to run the institutions. There is nothing improper in such type of assistance given by the state. but the same may not hold cond in the case of denominational educational institutions. In America any direct help to such institutions would be unconstitutional. In India, the state under the terms of article 30(2) has to give neststance to all demonstrational educate whenever it. gives aid to other educational institutions. It cannot exclude an elecational institution on the cround that it is tun by a religious denomination. Noth in India and America so for as indirect aid to corochial school is

S. Article 990-A.

<sup>4.</sup> See e.g., articles 27 and 30(2).

concerned the position is identical. In the United States in matters of riving book aid and providing transportation facilities it has been estiled that an aid on a non-discriminatory basis can be riven to such institutions. It is presume that in a walfare state the covernment should take interest in the educational development of children whether they attend a purcoldul or a public school. The belle which the state gives is meant for the besentt of the child and not for the denomination which runs the school. Even if such assistance belle a religion the state should not debut itself from helping such educational institutions because of suppressed constitutional mosties.

## PART-TWO

# FREE EXERCISE OF RELIGION.

### Chapter V

### Concept of Religion

The judges and justes have made attempts to define religion but no definition has been found which would be adequate and acceptable to all. As far back as 1800, Field, J., of the United States Supress Court and 1

"The term "religion" has reference to one's views of his relations to his Creater, and to the obligations they impose of reverence for his being and character, and of obedience to his will."

Similarly, in Dried States v. Rousies Clude Meanitesh, 5 Hughes, C.J., defined religion as a belief in relation to Gods

"The essence of religion is belief in a relation to God involving duties superior to those arising from any husan relations"4

These definitions presuppose the existence of a Creator or some entity superior to human beings whether

<sup>1.</sup> In Adalaide Company of Jahovahla Witnesses v. The Companiedth, 67 (014 116 (1643), Lathem, 0.4; edinited the difficulty of defining the term religion and Observed, the P183 of the piece of the part of the piece of the pi

g. Eagual P.Pavis v. H.G. Peason, 133 US 333, 342 (1890).

<sup>3. 283</sup> US 505 (1931).

<sup>4.</sup> Ibid, at 655-4.

the entity is labeled as a God, a Supreme Reing or a Greator. This definition, therefore, could be accepted by those persons who bolieve in a God or in a Supreme Heing, but others who do not bolieve in the existence of a Greator would find it difficult to accept it. For excepte, according to Buddhim, the num is a part of the universe. Every thing in the universe takes different shapes at different times. All human activity is a temporary manifestation of a part of this universe. This shape has buddhed does not believe in a God who is conceived as Supreme Being and Creator of the Universe. While, according to Field, Je, roligion has

5. Mancy Wilson Ross states the concept of Buddhism as follows :

"(The universe, and non are one indiscoluble eviationes, one total wholes only IIIE = contial IIIE is: Augusting and everything that appoint to is as an individual entity or phenoscope, whether the second of the

Rose, Seits, The Horld of Zen, (1960), p.18. Quotos by Douglas, J., in Entice State v. Buniel Andrew Beagar, 350 US 163, 190 (1968). reference to move views of his relations to the Creator, according to Buddhists, Ood is not something different from the individual but there is energies, and the individual is a part of the Universe and oil his settivities are but a temporary conferentation of the one Reality.

In Remmal Relevate v. Hele Beauch the Morrooms, a purticular sect in Acerica, claimed that polygony was a part of their religions as they asserted that their views about polygony had a concern with their relation to the Cenator and to the obligations it imposes. Field, J., though he admitted that the Hormons' church believed in the practice of polygony, observed that the religious freedom guaranteed by the Constitution was not show the criminal lass of the country. A polygonous merriage being criminal in its nature, no one could be allowed to practice it in the none of religion. If one were allowed, Field, J., noted.

"those who do not make polygeny a part of their religious belief may be found guilty and punished, while those who do must be acquitted and so free."

In the United States the courts usually give a wide

<sup>8. 188 00 883 (1890).</sup> 

<sup>?.</sup> Ide. at 344.

meaning to religion, be provided that its practice does not involve the commission of any criminal act. Horselly, they do not investigate the religious practices and beliefs in order to determine whether a particular practice or belief could be described as pertaining to religion. Thus in James Cantacli v. State of Commentate, where a statute authorized the state to grant licences for the propagation and solicitation of religion, the Court declared the law unconstitutional holding that it deprives a person of his liberty without due process of law. Roberts, J., delivering the judgment reasoned !

"to condition the solidatation of aid for the perpetuation of roligious views or systems upon a license, the grant of which rests in the exercise of a determination by state authority as to what is a religious cause, is to lay a forbidden burden upon the aspects of ilberty protected by the Constitution.\*10

In a later case, "I the Supreme Court rejected the view that the jury should decide the question of fact about the claimant's religious belief. Douglas, J., delivering the judgment, noted that it is practically impossible to prove the particular religious belief which a person holds. In

See United States v. Denisl Andrew Sesser, 360 US 105: (1985) and Maghington Ethical Society v. District of Columnia, 940 F 26 137 (1987).

<sup>9. 310 15 896 (1940)</sup> 

<sup>10.</sup> Ide. at 307.

<sup>11.</sup> United States of America v. Edna M. Ballard, 382 US

United States of America v. Edna W.Ballard the respondents were convicted for the offence of defranding federal mails. They were charged for a scheme to defraud by organiging and proporting the "I AN" severent through the une of the mails. The facts were that certain corporations were formed. literature distributed and sold. funds solicited and memberships in the "I An" movement sought by means of false and frondelent representations, protenses and promises. The sponsors of the movement claimed that. by reason of supernatural attainments, they had the power to heal persons of allments, diseases and injuries and they had the ability and nower to cure persons of those diseases which were normally elegatical as incurable by the medical profession. 15 Though the Court of Appeals had hold that the inry should have the right to determine as to the truth of representations concerning the respondents' religious beliefs. 14 the United States Supreme Court by a 8 to 4 decision rejected this view and observed that the jury

<sup>12. 582</sup> US 78 (1944).

<sup>15.</sup> The Faith healing is vary occaon in Protestant churches. It is based on the New Testasmit, according to which both Jesus and his disciples prestined its Time, (Asia edition), June 14, 1909, 41: For a detailed note and network of faith healing, see the Article, Builting Ballary, Time, (Asia edition), Horch 7, 1909, 35:

<sup>14.</sup> Edna W. Bellard v. United States of America, 138 F 84

could not speculate on the truth of the respondent's religious beliefs. Douglas, J., delivering the majority judgment, said :

When may believe what they cannot prove. They may not be put to proof of thair religious doortines or beliefs.... The miracles of the Hew Testcourt, the Divinity of Christ, life after death, the power of prayer are deep in the religious convictions of samp, if one could be sent to juil because a jury in a beatile environment found those teachings false, little indeed would be left of religious freedom; the life

The definition of religion was given a new turn in the recent United States Supress Court case of Inited Staica v. Remial Angray Sengar. 17 The Universal Military Training and Corvice Act 1946 provided exemption for a conscientious objector from military service if he objected to participation in war by reason of his "religious

<sup>15.</sup> United States of America v. Edge M.Bellard. SOR US 78, 86-7 (1944).

<sup>16.</sup> In India, a recent Legislation, the Drugs and Megie Readies (Objectionable Advertisement) Act, 1884 (Act Si of 1864) prohibited all advertisements to cure cortain diseases by magic repedies (section 5). The 'magic remody' prohibited under this sat includes "a tall stan, mantas, kewach, and any other chara of any kind which is alleged to possess mirrarchous (c)). Though the matter healing may be claimed as a velicious provides, the state has right to legislate on this matter in order to save the health of the public. It is a reasonable restriction in the interest of the general public. See ingendry Regarding average of the great public. See ingendry Regarding average utilizations on contraint technical cyclude. See ingendry Regarding very the Indian of India, ope cit.

training and belief'. In Samuel D. Davis v. H.C. Beason 18 Field, J., had observed that religion is connected with one's views as to his relations with the Creator. In Seggar's case. 19 the Act itself defined the term 'religious training and belief' as an individual's belief in a relation to a Supreme Being involving duties superior to those arising from any human relation. Seeger, one of the conscientious objectors, stated that his religion was a "belief in and devotion to goodness and wirtum for their own sakes" 20 and not due to a belief in a Supreme Being. He cited Plato, Aristotle and Spinosa to prove that his was an ethical belief in intellectual and noral integrity vithout belief in God except in the remotest sense. Another objector, Jakobson, asserted that he believed in "Godness" Which was "the Ultimate Cause for the fact of the Being of the Universe" and that religion was the "sum and essence of one's basic attitude to the fundamental problems of human existence." He said that the relationship to Godness was in two directions, i.e., "vertically, towards Godness directly," and "horizontally, towards Godness through Mankind and the World." Peter, the third objector.

<sup>18. 133</sup> US 335 (1890), aunra n.2.

<sup>19.</sup> United States v. Daniel Andrew Seager, 390 W2 163(1965).

<sup>20.</sup> Id., at 166.

<sup>21.</sup> Id., at 108.

who claimed exemption from military service, pleaded that "he felt it a violation of his moral code to take human life and that he considered this belief superior to his obligation to the state." 125-24

Clark, J., who delivered the opinion of the Court, cited esveral definitions of religion given by different theologicieus and philosophers and observed that though all of them held diverse views as to the precise meaning of religion, there was one thing common to them all that in thair lives their views were permenunt. He admitted that though it was difficult to give a definition of religion acceptable to all, "the claim of the registrant that his belief is an essential part of a religious faith must be given great weight." He held that all the three claimants were entitled to the exception as they were sincers in their belief based as it was on their own noral experience and faith.

<sup>25.</sup> Idea at 169. He quoted with approval the following definition of religion given by Reverend John Haynes Names

Nonest "(T) be consciousness of some power manifest in nature which helps man in the ordering of his life in harmony with its demands ... (it) is the upreme expression of human nature; it is man thinking his highest, feeling his deepest and living his Desti.

<sup>24.</sup> Speaking, recently, at an international symposium on the Guiture of Unbelief, sociologist Thomas Luchman of Frankfurt University predicted that eventually the categories of "bollef" and "unbelief" would disappear, the distinctions between believers and nonbelievers.

In a concurring opinion Douglas, J., adverting to the concept of Handusen and Buddhism, reasoned that as there are a large number of Buddhists living in different parts of the United States and as they do not believe in "God" or the "Supreme Being" in the sense in which other Americans believe, it is measure that a wide interpretation should be given to what arounts to religious bolief. The learned judge accordingly came to the conclusion that,

"any person opposed to war on the basis of a sincere belief, which in his life fills the same place as a belief in 60d fills in the life of an orthodox religionist, is entitled to exemption under the statute."25

would fade, and religion would energe in a new forms It would be an institutional specialisation. In such a case an institutional specialisation in such a case an institutional may evolve his own private set of ultimate values. The role of a church, at that time, would be not to command bolist but to belie such person articulate his bettlers from within himself. See Time, (Asia edition), April 4, 1969, 30-1.

- 25. United States v. Deniel Andrew Seeger, 380 US 163, 184 (1983).
- 26. Id., at 192-5.



In India, the word problem of defining 'religion' arcse in 1984 in two cases before the Supreme Court. 27
In both the cases Subserjea, Jr., who delivered the judgment of the Court, gave a very wide definition of the term 'religion'. In one case, Engulationar Hindu Religious Endourants, Hadras v. Sr. Lakebuirdra Eitthe Suraior of Sri Shirur But, 28 he pointed out that though a religion has its basis in a system of beliefs or doctrines which are regarded by those who prefess that religion as confluctwe to their spiritual well being, it would not be correct to say that religion is nothing else but a doctrine or belief. Admitting that the word "religion" is a term which is hardly susceptible of any right definition, he elseborated:

"A religion may not only lay down a code of ethical rules for its followers to accept; it night presentle rituals and observances, personnies and modes of worship which are regarded as integral parts of religion, and these forms and observances might extend even to natters of food and dress="5"

His observations made in the other case 30 are also relevant.

<sup>27.</sup> Commissioner Hindu Religious Endowments, Hedras v. Bri lekshindra Tirthe Swarter of Bri Bhirur Hutt, Ali 1984 SC 888 and Retiel Lengchard Sendhi v. Etsta of Hambay, will 1984 SC 388.

<sup>28.</sup> AIR 1954 SC 282.

<sup>29.</sup> Id., at 290.

<sup>30.</sup> I.e. Ratilel Papachand Sandhi v. Etate of Bombay,

### There he says \$

"Poligious practices or performances of acts in pursuance of religious belief are as much a part of straight as faith or belief in particular doctrines." Si These two cases make it plain that religion includes faith, belief, religious practices, performance of acts in pursuance of religious belief, doctrines regarded as conducive to spiritual well being, a code of ethical rules, rituals, observances, generating and makes of worship.

In the subsequent case of Noiserad Hanif Ruarschi ve little of lither, 50 the question arose as to what escents to matters of religion. In that case various state Law 55 prohibiting the slaughter of certain animals including cows were challenged on the ground that such laws infringed the appellant's religious right to sacrifice a cow. The appellant claimed that it was a practice and custom sunctioned by insalis law to slaughter cows. It was further claimed that such ascrifice was enjoined upon every flusian on the Bair-Id day, 54 Rejecting this claim the

<sup>51.</sup> Ratilal Papachand Sandhi v. State of Bombay, ARR 1954 80 366, 362.

<sup>32.</sup> AIR 1958 SC 731.

<sup>85.</sup> The bither Preservation and Improvement of Anisake set 1986 (fiber set 6 1985), the We's Prevention of Cow Simphter Act, 1985 (Mar. act 1 of 1986) and the Mar. Acts 28 of 1981 and 10 of 1985, many the Cor. and Derar Anisak Preservation Act (82 of 1989).

<sup>54. 800</sup> infra p. 231. fn. 15.

Court held that any practice based on religion must be an essential and obligatory injunction of that religion. As there was an option to secrifice a came; 30 the practice could not be regarded as something essential and obligatory. The Court traced the history of coresion; and in India and noted that in the past, a number of Muslim kings had prohibited sleughter of cove even on the occasion of Bakraid day. This consideration led the Court to hold that the sacrifice of a cow on a particular day was not obligatory upon a Muslim with a view to give expression to his religious beliefs.

It is worth noting that in the Shirur Math's case, 36

"what constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrines of that religion itself.

Winder Arts 26(b), therefore, a religious demonstration or organisation and paye gamples autonomy in the matter of deciding as to what rites and sersonies are essential according to the tensis of the religion they held and no outside authority has any jurisdismatters. We have a supported by the religion to the payer of the religion that the religion in such

However, in the Quarashi case 38 the Court laid down a

<sup>35.</sup> The new sacrifice was enjoined in ulternative to a certain number of goats or a camel. See 1516.

<sup>56.</sup> Commissioner Hindu Religique Endoments Madras v. Bri Laksheindra Firtha Svanier of Sri Dulrur Hutt, AIR 1986 80 385.

<sup>57.</sup> Ide, at 290-1. Emphasis added.

<sup>38.</sup> Mohammad Hamif Quargahi v. Stote of Bibor, ATR 1938

atringent tast nemely, that the practice should be an essential part of religion. In the United States, it may well be that in similar circumstances, the courts might have accepted the contention of the potitioner without requiring any stringent proof of his faith on account of vide meaning given to religion. 30-40

The cases cited above show that the term 'religion' is not capable of being defined in a clearcut and
precise manner. As a general rule, the approach of the
courts in both the countries has been a liberal one.
They have in many cases accepted various practices as
coming within the ambit of religion. The courts in
India, however, unilso the courts in the United Citates,
have taken upon themselves the task of ascertaining
whether religious practices constitute both an essential
and an integral part of a particular religion. In the
United States, the courts do not usually go into such

<sup>39.</sup> Of Harry Secrets, Religious Frances, 4 Jill 191, 199 (1982) \*\*The American judicial practice of refusing to

<sup>&</sup>quot;The American judicial practice of rotusing to explore natters of religious doutrine, except in the area the courts consider inescapable under conflicting private claims, that of specific trusts, would preclude a finding such as that in hije Quaragit ve State of Bibag."

See also the remarks of Bouglas, J., in United States of America v. Edna H.Balland, 522 US 78 (1944); referred to above, p. 155.

questions. If they think that a particular practice is improper, they do not investigate whether or not it is "essential and integral" part of rollation but simply hold such practice invalid as being offensive, immoral or opcosed to public policy.

### Chapter VI

# Freedom of Conscience or Choice of Religion.

The religious freedom guaranteed by article 25 of our Constitution has various aspects which shade into each other. These aspects are (1) freedom of conscience or choice of religion. (ii) right to profess religion. (iii) right to practise religion, and (iv) right to propagete religion. In this caspter the scope of the freedom of conscience is discussed, and in the subsequent chapters other attributes of religious freedom are dealt with. Taking the United States first, we find that the free exercise of religion is guaranteed by the First Amondment to the Constitution. There the word leverage! has been given a wide meaning by the courts and all such rights which are contained in article 25 of our Constitution appear to be included in the expression 'exercise' of the First Amendment. A distinction is, however, made between belief and the practice of religion. The courts in the United States acknowledge that the right to believe in a particular religious tenst cannot be a subject matter

Basu, D.D., Commentary on the Constitution of India (1962, S.C. Sarker & Sons, Calcutta), II, 144.

of judicial scrutiny. In Jeges Centrall v. State of Connections. 2 Roberts, J., said,

"Freedom of conscience" and freedom to adhere to such religious organization or form of worship as the individual may choose, cannot be restricted by law."4

But while the freedom of roligious belief in the United Brates is absolute, the right to exercise it is not unrestricted. In other words, the courts disclaim that they are justified in penalising a person for his mars boilef.

In India, however, under the terms of article 25, even the right to believe is it appears subject to all the restrictions to which other rights are subject.

<sup>2. 310 35 296 (1940).</sup> 

<sup>3.</sup> It may be noted that the same year, Frankfurter, J., expressed in another onse that "freedom to follow connectence" was not an absolute freedom. Happen Linguistics of the connectence of the control of the control was noted to least the control of the control was noted to the part firming blate Read of Education w. Males Hamptie, 316 U. 62. (1943). See Airts pp. 170-28.

<sup>4.</sup> Jense Cantwell v. State of Connecticut, 340 US 896,

<sup>8.</sup> Somel D. Deris v. H.G. Bessen, 133 UD 535 (1890).

It is significant that the article guaranteeing religious freedom opens with cortain restrictions. Subject to these restrictions the religious freedom, including the freedom of conscience, has been guaranteed. Freedom of conscience means that a person is froe to entertain any belief or dectrine concerning natures which are regarded by him to be conducive to his spiritual well being.

The question of the einearsty of religious belief has arisen in several fields of which most important being military service assuptions, flag salutes and school prover. Each one of these is considered below.

### (a) Military Service Symmetion.

In the United States, a person is usually excepted from military service on the ground of his religious beliefs. Though the United States Constitution does not provide for any exception on religious grounds, both the Congress and the state legislatures, who are responsible for raising the militia of the country are entitled to grant exception by law on any ground they think fits.<sup>9</sup>

<sup>6.</sup> The Constitution of the state of Illinois, for exemple, while enthrolise the state to reduce the militial condisting of all able-boiled mile persons resident in the state of a certain age-proup, course Persons having conscientions scrupies against bearing arms." Constitution of Illinois, Art. 18, sep. 711. Fov. Cat. 1945, quoted in ge Clude Hilson Suprara, 320 10 361, 372, fac. 11 (1945).

The courts are not oncorned with policy or wiedon of such legislative exceptions. Their task is confined to interpretation of enottente granting exceptions of conceptions.

there are some persons who hold the view that there should be a general rule allowing computen to conscientious objectors from military pervice. In an article published as far back as 1949, Herian Fields Etons odvened the view that full execution from cilitary service be accorded to conscientious objectors. The argued that freedom of conscience has a moral and social value and therefore the state should not interfers with the conscience of the individual. In his own words !

"Bloth morals and sound policy require that the state should not valuate the annactors of the individuals All our interpry gives confirmation to the view that liberty of consciones has a moral and social value which makes it worthy of preservation at the humin of the states in deep the interprity of man's moral and spiritual nature that nothing short of the sale-preservation of the state should warrant its wishation; and it may well be questioned whether the state which preserves its life by a settled policy of valuation and it are the should warrant to wish the properses the life by a settled policy of valuation and the state should warrant to wish the properses the life by a settled policy of valuation and the state of the properses.

<sup>7.</sup> Stone, Harlan Fisks, The Commandantique Chicator, si Col. Univ. 8. 253, 200 (1919).

So IMA

In Inited States v. <u>Pountes Sinds Magintage</u>, <sup>9</sup> Hughes, C.J., in his dissenting opinion, pointed out that the principle, on which an examption is granted to conscientious objectors, is that there is a "duty to a moral power higher than the state" <sup>10</sup> which must be recognised and respected by the state.

In the United States the claim of a conscientious objector for exemption from military service is well established. During the Civil War, the Federal Militia Act, 1686, authorised the states to exempt persons on religious grounds. The Draft Act, 1884, 18 extended the exemptions to the members of religious denominations, which were opposed as a matter of faith to the hearing of arms, and which enjoined their members from doing so by the articles of faith or their demonstrations. During the First World War, the Draft Act, 1917 agented exemptions to those objectors who were affiliated to a

<sup>9. 283</sup> US 605. (1931).

<sup>10.</sup> Id., at 635.

<sup>11.</sup> United States v. Daniel Andrew Seager, 390 US 163, 170 (1955).

<sup>12. 13</sup> Stat. 9., 14., at 171.

<sup>13.</sup> Selective Service System Monograph No.11, Conscientious objection, 40-41(1950). Referred to 14., at 171.

<sup>14. 40</sup> State 76, 78., 1bid.

"well recognised religious sect or organization (then) organized and existing and whose existing aread or principles (forbeds) its members to participate in war in any forms..." Subsequently, the Secretary of War further extended the exemption by issuing instructions that "personal scrupics against wars 10 be considered as constitution "conscientious objection."

In Joseph 2. Arms v. Drited States of America, <sup>47</sup>
the Draft Act of 1864 case up for consideration before
the United States Supreme Court. The Act had greated
examptions to religious ministers, the students of theology and the members of sects who had consectentious
objections to war. It was contended that the examption
in question was a violation of the First Americant as
amounting to a recognition and establishment of religion.
The Court rejected the plea and held that the exception
did not violate the First Americant as it was neither

<sup>15.</sup> It was a reparkable departure, because up to that time exemption was allowed only to those who were attached to some recognised religious denomination if their faith forbade military service.

<sup>16.</sup> Selective Service System Honograph, op.oit., 84-88.17. 2488 566 (1918).

an establishment of religion nor an interference with the free exercise thereof. 18

It may be noted that the exemption from military service granted to conscientious objectors applies only to combatant services. There is no execution in the case of compulsory military trainingin an educational institution. This question was raised in Albert W. Hamilton v. Regents of the University of California. 19 The University of California expelled a number of students on the ground that they had refused to enroll themselves for compulsory military training. The students, who were young members of the Methodist Episcopal Church and of the Enworth League, asserted that they were bound by their own conscience, and the discipline and tenets of the Methodist Church, which, they claimed, required them to abstain from military training both in pages and war-The students appealed to the United States Supreme Court on the ground that their constitutional right of religious freedom was being unlawfully abridged by their expulsion from the University simply because of their

<sup>18.</sup> Idea at 590.

<sup>19. 295</sup> US 248 (1934).

adherence to their religious beliefs. The Court rejected the claim and held that they had no constitutional right to abstain from military training on religious grounds. The Court pointed out that the government is duty bound to maintain a standing army to defend the country and its people. It could require every cities as a natter of receiprocal obligation to support and defend the state. In the words of the Court !

"Governments rederat and states each in its own sphere over a duty to the people within its durisdiction to preserve itself in desquate strength to maintain peace and order and to assure the just enforcement of law: And every ditiess ower a support and defend government against all temeles."50

In 1945, the Supress Court followed the Healten case<sup>21</sup> in rec flying Milleon Supress 22 In this case the Supress Court of Illinois denied admission to the practice of law in that state to a lawyer because he had refused to teles an east that in case of need he would take military service. The claim of the petitioner was

<sup>20.</sup> Albert W. Hemilton v. Regents of the University of California, 293 US 345, 268-3, (1934).

si. Albert W. Hemilton v. Regents of the University of Helifornic, 293 W 245 (1934).

<sup>22. 328</sup> UB 561 (1945).

based on the ground of conscious chiestian and his baltef in the doctrine of non-wieleness. The state Supreme Court while rejecting the application for edmismion, held that the natitioner, being a believer in the doctrine of non-violence, would not use force even in order to prevent Wrong being done to any person-On amon't the United States Suprema Court was divided on the point. By a 5 to 4 decision, the Court unbeld the judgment of the Supreme Court of Illinois and rejected the petitioner's contention that he could object to swear for military service on conscientious ground. Reed, J., who delivered the majority opinion, was, however, conscious of the fact that a person could not be excluded either from the practice of low or even from any other profession simply because he belonged to any religious aroun. 93 the noted that While exemptions from military serving was executionly provided by the Congress in Selective Training and Service Act, the law of the state of Illinois did not execut a conscientious objector. Relying on those cases \$4 in which the claims of aliens

<sup>23.</sup> Id., at 671.

<sup>24.</sup> United States of America v. Rostka Sciril per, 279 US 644 (1920), United States v. Rouglas Ms Clude Macintosh, 885 US 605 (1931).

for admission to citisenship was rejected as they had refused to pladge for military sorvice, he held that insistence of the state of llimbs requiring a pladge for military service did not violate the principles of religious freedom which the Fourteenth Acondment secures against state action. Sheld Block, J., who delivered the dissenting opinion, on his own behalf and on behalf of the three other Judges, was critical of the stand taken by the majority opinion. He was of the view that the state should not debar a well qualified men of good character from a public position merely because of his religious bolief. He motod:

"I connot agree that a state can leavally bar from a send-public position, a well-qualified can of good character solely because he entertains a religious belief which might promy him at come time in the future to violate a less which has not yet been and may never be encoted,"

<sup>28.</sup> In re Clima Hilson Sugmers, 323 W 561, 873 (1945).

<sup>26.</sup> Since Jones Louis Skrouerd v. United States of hearing, 388 US of (1946), overruled those cases in which allows were refused admission to citizenship on the ground of religious scruple, it seems that new the view of the majority is not tenable.

<sup>27.</sup> In re Clyde Wilson Surrers, 325 US 56t, 578 (1948).

During the Geood World War, the Golective Training and Service Act, 1940, <sup>98</sup> breadened the scope of examption to the claiment's opposition to war based on his "relinious training and belief." The persons so exampted were cominged to non-combatant services. This was the first time when the American Congress recognised the right of examption on grounds of a personal religious belief. <sup>98</sup> In cases writing before the federal Courts of Appeals, prior to 1948, it was held that the tern "maligious training and belief" did not include philosophical, scotal or political outlook. <sup>90</sup> In 1948, the Congress clarified the tern "religious training and belief", by defining it as.

"an individual's bolief in a rolation to a Supreme being involving duties superior to those arising from any human relation, but (not including) essentially political, sociological, or philosophical views or a merely personal moral order "S"

<sup>28. 34</sup> State 889.

<sup>29.</sup> It might be pointed out that those who did not believe in any raligion were not entitled to such examption on grounds of their freedom of conscience.

SO. Enited States v. Equan. 135 F at 703 (CA 2d Cir. 1945); Herman Berman v. Enited States. 156 F at 577 (CA 9th Cir. 1946), (certiorari donied SSS US 795, 1946).

Universal Hilitary Training and Service Act, 1948, 8.6 15, referred to in United States v. Raniel Andrew Beaser, 380 UN 163, 172 (1985).

The question of rendering military service arose in a number of cases in which aliens were refused admiasion to citizenship on the sole ground that they had refused to hear arms. In a series of cases 52 the lintted States Supress Court had rejected a claim based on religious objection. But in 1946 in James Louis Girouard v. United States of Aparico 33 the earlier cases in which the Court had rejected the claim were overruled. The Court held that the Congress could not be deemed to have intended to disqualify from citizenship those aliens whose religious completions bered them from conhetent service. The cath of allegiance required the alien adopting the citizenship of the United States to support and defend the Constitution and the laws of the United States against all enemies. In the earlier overruled cases it was held that in order to defend the country a nitizen wight be required to take combatent service and if an alien refused to accept the same, he was not entitled to be admitted to citisenship. But in the

<sup>38.</sup> United States of America v. Rostka Solvindor, 879 US 644 (1989), Indian States v. Douglas Clivia Menintesh, 203 US 605 (1931), Indian Ratios v. Marte Averil Bland. 203 US 636 (1931).

<sup>33. 398</sup> US 61 (1946).

instant case bouglas, J., delivering the opinion of the majority, held that a more refusal to bear arms was not necessarily a sign of disloyalty. According to him,

"those whose religious scruples prevent them from killing are no less patriots than those whose special truits or handlesps result in their assignment to duties for bolded the righting front." 34

Illustrating the point as to how non-combatants defend the country, he said !

Who bowring of samp, important as it is, is not the only way in which our institutions may be supported and defended, even in times of great portle. Total war in its notern form demantises as never before the great cooperative effort mosessary for victory. The modess physicists who developed the atomic book, construction bettailons, marses, engineers, ittlis becomes doors, chapitains - these too node essential contributions. And many of them made the supreme sacctifice.

He argued that just as the ordinary citizens were entitled to exception from combatant service under the provisions of law, an alien who was seeking citizenship should also be not required to take an oath that in case of need he would take the arms. While the officials who make and enforce the laws of the country need not take an oath if they were conscientiously apposed to war, why a stricter standard he required from aliens seeking admission to citizenship? The Court by a 5 to 5 majority declared that

<sup>34.</sup> Ide. at 64-68.

<sup>35.</sup> Ids, at 64.

on alien, whose religious scruples refrained him from combatant service was entitled to be admitted to citizenship if he fulfilled other conditions of admissions

A recent case on the point is United States v. Daniel Andrew Seeser. 56 In this case Seeser and others claimed exemption on religious grounds under the Universal Hillitary Training and Service Act. 1946. The Act itself executed from military training and service all those persons who, by reason of their religious training and belief, were conscientionaly opposed to particle nation in war in any form. The Supreme Court gave a very liberal interpretation to the term \*religious training and helieff and held that the test of helief is the sincerity with which a person holds his belief. Though the Court admitted that the truth of a belief could not be questioned, it said that it could be discovered if a claiment "truly held" the view. The Court, having found that all the claimants before it were sincere in their views, held that they were all entitled to the exemption. Following this case, the Seventh Circuit Court of Appeals held that even if a claiment was unable to demonstrate or

<sup>36. 300</sup> UB 163 (1965). For a detailed discussion of the case see pp.155-8 gupra.

<sup>37. 80</sup> U.S.C. Appx S.456(1).

<sup>38.</sup> United States v. Stolbers, 346 F 24 363 (1968).

prove his religious belief, or that the Supress Being constituted a force outside of man, he was entitled to the status of a conscientious objector, if he was opposed to combatant service or killing of human beings.

In India, article 25 guarantees freedom of conscience subject to the provisions of the third part of the Constitution dealing with fundamental rights. Article 25, as a general rule, prohibits traffic in busan beings, being and other similar forms of forced labour, the contravention of which is punishable under different laws. <sup>50</sup> Dut, clause (2) of that writicle permits the state to impose "computery service for public purposes", provided it does not discriminate on grounds only of religion, roce, casts or class. <sup>60</sup>

Eage sections 370, 371 and 374, Indian Penal Code, 1860, (Act 46 of 1860). The suppression of Immoral Frankle in Women and Girls Act, 1938 (Act 104 of 1938).

<sup>40. &</sup>quot;Nothing in this article shall prevent the State from imposing occulaory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any disorimination on grounds only of religious rose, casts or class or any of them."

Article SN(2), Constitution of India-Cf, the Assirican Constitution which swely prohibite the involuntary servitude without say reservation for compulsory service for public purposes. Section 1 of the Thirteenth Assordment says; "Metther slavery nor involuntary pervitude, except

<sup>&</sup>quot;manuser seavery for anyonintary perticute, election as punishment for crise whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United Patales, or any place subject to their durisdiction." Exists, or any place subject to their durisdiction. The state of the party of the Convicted Court is plied in the authority of the Convicted Court is plied in the authority of the Convicted Court is plied in the authority of the Convicted Court is present or any (action 1, 19, Usi- Constitution) and it is "beyond question". Isob Light or to Initial Citates of America, 334 UF 940, 786(1969). See also Dutted Etates of America, 345 UF 940, 50 L ed at 678 (1966), All 1960 (2007), 18 (1960).

In other works, no one is entitled to examption from compulsory pervice on grounds of religious belief. It may be noted that since conscription for military service does not around either a traffic in homes beings or began and since the words sother similar forms of forced isbours should be construed singular concris. conscription for williamy service done not come within the probabilition of article 2%(). It. therefore, seems that the execution contained in clause (2) of the article should not apply to cases of conscriptions. In any event conscription is a kind of compulsory service for a public surpose. As such the restriction laid down in clause (2) namely, that there is to be no discrimination on grounds of religion. race, cente or any of them is emplicable. Though there is no direct case where an exemption from compulsory pervice on relicious grounds was asked for and refused. it follows from the provisions of article 25(2) that no one is entitled to seek exemption from military

Professor Alexandroules, says that paradoxically the United States escapts persons on relicious grounds though they are not exapted in India. Alexandresies, Cale, The Sopring Matter in India. and the Indiad Matters E Still 178, 607, (1600).

service on grounds of religious scruples. 48 As the religious freedom guaranteed in India under article 25 is subject, on the one hand, to public order and safety etc., and on the other hand, to the other provisions of the third part of the Constitution dealing with Pundemental Hights, including article 25, article 25 must give way to artisle 25.

In the Constituent Assembly, <sup>43</sup> as also in its various committees and sub-countities, <sup>44</sup> the question of compulsory military service was discussed at great length, but it seems that the question of exempting conscientious objectors from such service was not even raised. Though there was a difference of opinion as to whether the conscription clause should be provided

<sup>42.</sup> In The State v. Lorenze, AIR 1985 IP 18, it was noted that conscription for the defence of the country, or for the social services, are possible instances of imposition of compulsory service for public purposes under article 33.

<sup>43.</sup> C.A.D., Vol VII, pp. 803-13.

<sup>44.</sup> For a discussion of the matter before these conditions, see he self-the IF Francis of India's Genetituiton's Actual (1000 indian Institute of Folia Assistantian, New Position), pp. 140-75, and stone of a limit of the Calculation of the Calculation of the Calculation of the Calculation Frees, Outlook, pp. 9-05.

or not. 45 no one raised the question of providing exemption to a person, who might object to combatant service because of his religious scruples.

The question of compulsory service for public purposes arose recently before the Calcutta High Court in Dulal Samanta v. The District Magistrate. Howrsh. Section 17 of the Police Act. 186147 sutheriess a Magistrate in certain circumstances to take the services of any number of persons for the preservation of peace in any locality. Fearing sabotage activities, the

<sup>48.</sup> Amrit Kaur and Hansa Hehta in their note of dissent

amrit Kaur ord Hamsa Hents in their note of classes to the conscription clause reasoned; leave the "Whe recorded our vote against compulsory ser-vice in any form \*\*, "We look upon compulsion as against all tents of denocramy and would point to the danger for giving to the State power of compulsion in any sphere of life."
Rac. op. cit. Select Documents. II p.178.

Alladi Krishmaswari in support of conscription saids "(N) ar may be forced upon India much against her will and in sheer self-defence she might have to raise an army appropriate to the occasion.... The State exists for all and for any particular class of citizens wedded to any particular creed or persuasion."

Id. at p. 180. BaRs Ambadkar noted s

can american DOTES :
"Bas on compliancy silitary service by a nation
"Bas on compliancy silitary service by a nation
impose compliancy military service is nothing but
within self-immediation which is contrary to wisdon
and morally quite beingus."
[45, st p. 1935]

<sup>46.</sup> ATR 1958 Col MAR.

<sup>47.</sup> Act 5 of 1861.

Hagistrate, acting under section 17 of the Police Act acked the petitioner to watch the railway track passing through his village for a certain period. He complained that as the work was unnecumerative, it was a kind of fowced labour prohibited under article 28(1). He also alleged that it interfered with his ordinary livelihood and avocation of life. In rejecting these contentions the Court reasoned #

"In a demonstrate state it is a worthy obligation of a resident of a locality to be called up for service on a special police orificer to help in locality in which he resides. It is a civic obligation of every cities to discharge the duty of the Ctate which gives him security, protection and opportunity."

It concluded that in any view of the case the conscription for police service was a kind of compulsory service for public purpose within the meaning of article RS(2) of the Constitutions

On a perusal of the constitutional provisions of the Indian Constitution and the American cases referred to above we find that there is a great difference between the two countries in the matter of exemption from military service on the ground of religion. While the Indian

<sup>48.</sup> Pulel Sements v. The District Hagistrate, Howesh, AIR 1988 Cal 360, 376.

Constitution expressly prohibits the state from discriminating on the ground of religion, the United States model in the United States resultring compulsory military service provide for an exemption to certain conscientious objectors. Such exemptions have been liberally interpreted by the courts and bonefits have been given to the claimants on grounds of their religious belief: It is submitted that by virtue of article 28(2), if any law grants exemption to conscientious objectors, the same may be violative of the afore-centioned article as being a discrimination on grounds of religious.

## (b) Hational Recurity and Integrity.

The unity and security of a nation require not only that there should be an organised army but also that the people should be loyal to the nation. In order to inculcate loyalty it would be proper for the state to take various measures including legislation and police action. Both in India and the United States laws have been enacted for this purpose. Difficulties arise when a person claims exception from the loyalty statutes on the ground of religious scruples. Strange as it may some, such difficulty say arise in case of the outcomery requirement

of saluting the national flag. Indeed, in both the countries there exists a strong feeling that due homes should be paid to the flag of the nation. In India, the guarantee of religious liberty is not absolute and therefore a claim not to respect the flag on religious susceptibilities is it is submitted untenable. On the other hand, in the United States the problem is somewhat different. Teligious liberty occupies a unique position under the Constitution. This has enabled the members of Jehovah's Vitnesses to claim that their religious forbids them to salute any thing or entity except the Jehovah dod. On accordingly they often assert that salutation of the flag would be a violation of the Divine injunction forbidding vership of any earthly

<sup>40.</sup> In India, at present, there is no legislation which pundence disrepared to the national flow. The Denivel Covernment is proposing to get a legislation ensected for the purpose which would deat with seess of disregard to the matticular fleeg the national sathes and the Constitutions see the mass time, legislation and the Constitutions see the mass time, legislation and the Constitutions for the mass time, legislation in the legislation which is provided for the purchasent of persons who "intentionally present the singing of national anthem or cause obstruction to any assembly engaged in such singing." See the control of the c

viewed that here no other Gode before on a Tour state not make unto these any grown ince or any state not make unto these any grown ince or any statement of grithing that it is in bearon brown or that is in the carts became, by that is in the water under the earth. Then that he is the stream of the carts are the second of the second thread to the now serve them.

natter. Porothy Locies v. J.H. Landers was the first case where this sort of claim was put forward. The cirownstances giving rise to the claim weret In the state of Georgia a resolution was passed by the Atlanta Board of Education requiring all pupils attending public schools to participate in certain patrictic exercises. Which included salute to the national flag. The refusal to do so was punishable by imprisonment. In public schools of the state children belonging to Jehovah's Ultresses were. along with others, required to salute the flag. As they refused to do so, they were expelled. The state Supreme Court declined to interfere on the authority of Albert W. Hamilton v. Hegents of the University of California. Whore the United States Supreme Court had unheld the expulsion of students who had refused to enroll themselves for compulsory military training. The appeal to the United States Supreme Court was dismissed for want of a substantial federal questions The Supreme Court adhered to this view in subsequent enses.63

<sup>51. 184</sup> Ga 680, 198 SE 218, annote 190 ALR 655 (1937). Appeal was digstissed for want of substantial federal questions 302 US 686 (1937).

<sup>52. 298 05 245 (1984),</sup> supra pe150.

<sup>65.</sup> John Berther v. State Bourd of Guestion of the State of his Jersey, 168 4 505 (1877) empty 100 All 353, appeal Clarissed 303 15 684(1934), Charlotte Calmiddit, v. Loudette Cardiotectories, 50 15 634(1936); M. Lines Associated v. Son of Department, 200 684 (1939); repearing demice. Son 15 605 (1936).

In all such cases, the refusal of the United States Supreme Court to interfere was based because of the absence of substantial federal question. At last. however, the Court had to exemine the matter at length in Minersville School District v. Walter Cobitis. 54 In that case the lower federal Courts had accepted the contention of the Jehovah's Witnesses that if they were compelled to salute the flag, their constitutional right of freedom of conscience would be infringed. The dispute arose as a sequel to the adoption of a regulation by the school board of Minersville requiring all the students attending the school to salute the flag. The children of Walter Goldtis, a member of Jehovah's Witnesses, were expelled from the public school of Minersville as they had refused to salute the flag. Walter Cobitis obtained an infunction from the Federal District Court against the school board. 58 On appeal by the Board, the Circuit Court of Appeals affirmed the lower Court's decision. 56 Thereupon, the Board went in appeal before the United States Supreme Court. The Supreme Court, by an 8 to 1

<sup>54. 310</sup> US 886 (1940).

<sup>65.</sup> Gobitia v. Mineravilla School District, (D.C. Pennsylvania), 21 F Supp 581 (1937).

<sup>56.</sup> Mineraville School District v. Welter Cobities, (C.C.A. 3d), 108 F 20 683 (1939).

decision, rowarsed the judgment of the lower Courts and followed <u>Borothy Legis</u> v. J.H. <u>Lenders</u> and other subsequent cases. 88

The majority opinion was delivered by Frankfurter, J. He felt that the problem was one of reconciling a conflict between individual freedom and national security. Even so he was of the opinion that "freedom to follow conscience" is not an absolute freedom, 50-60 He reasoned that national unity being the basis of national security, and the flag being the symbol of national unity, it deserved the highest respect. He said !

"Consciontious symples have not, in the course of the long struggle for religious beleasting, rollowed stand at the present of restriction of rollines stand at the presentence restriction of rollines beliefs. The ners possession of rolliness convictions ... does not relieve the cities from the discharge of political responsibilities... "We live by symbols." The flag is the symbol of our national unity, transcending all internal differences, however large, within the freesvork of the Constitution."

<sup>57. 184</sup> Ga 580, 192 SE 218, annot. 120 ALR 555, Appeal discissed 302 US 656 (1937).

<sup>58.</sup> Supra, fn. 53.

<sup>59. &</sup>lt;u>Hinerwille School District</u> v. <u>Helter Cohitis</u>, 510 US 586, 594 (1940).

<sup>60.</sup> In India article 25 limits the whole of the religious freedom including the freedom of conscience to all the restrictions mentioned therein.

<sup>61.</sup> Niperavilla School District v. Walter Gobitie, 310 US 586. 594-6 (1940).

Frankfurter. J., howover, expressed doubt as to the utility of a compulsory flag salute as a method of promoting national unity. In his dissenting opinion. Stone. J., was critical of the manner in which national unity was sought to be achieved through compulsory flog gaints. He similted that religious liberty, like any other freedom, was not absolute, and in the interest of the security of the country the state was fully justified in disregarding and overruling a person's religious objections, but he said that it was not necessary to compol students to salute the flag. There were other wave of inculcating the spirit of loyalty and patriotism. Blaborating his point. Stone. J .. in his dissent, said :

"(T)he constitutional guaranties of personal liberty are not always absolutes... Government ... may make war and raise armiese To that and it may compel War and raise armses. To that each at may computations of titisens to give military service and subject them to military training despite their religious objections.

-- But it is a long step, and one which I can unable to take, to the position that Government may as a supposed educational measure and as a means of disciplining the young, compel public affirmations which violate their religious conscience... even if we believe that such compulsions will contribute to nextens with such computations will contraduce to a mattenal unity, there are other ways to teach loyalty and patriotism which one the sources of national unity, than by compating the pupil to affirm that which he does not believe and by commanding a form of affingment which violates his religious convicetions."62

The decision in the case fust discussed, on the one

<sup>68.</sup> Mineravilla School District v. Meltar Cobitia, 510

band, evoked bostile feelings against Jebovah's Witnesses. And at the same time it did not escape criticism from writers on constitutional law.<sup>64</sup> William F. Anderson criticising the palents indepents and 8

"If individual liberties ... have an intrinsic value worthy of protection, it is difficult to justify a decision which subordinates a fundamental liberty to a legislative program of questionable worth-800

On June 22, 1942 the United States Congress enseted Public Lew No. 685, which defined a pledge of ellegionee

<sup>63.</sup> The decision was given on June 5, 1940. Detween June 18 and June 30 hardress of physical attacks were node upon the Jahovan's littnesses when in all parts of the country. At some places even the police assisted see Professes Burney, State and Erredon (1963, Peacon Press, Boston), 955, Who has collected some such intidents.

<sup>64.</sup> Cushessa, Constitutional Leg 1850-40, 35 American Folitical Ecisaces Hericar 250, 259 (1941); Powell, Conscience and the Constitution, in Democracy and Hational Unity (1941); Williamon, Says Amparta of the Constitutional Geometric Confession of the Constitution of Personal William 6., Pig Magnet and Fall Confession of Personal William 6., Pig Magnet and Personal Confession of Personal William 6., Pig Magnet Law Confession of Personal William 6., Pig Magnet Says and Magnetic Computational Juridical Association Bulletin 1, Ambreson, William February Dies Saults, 39 Highs Laws. 140 (1950) 16 St. John Fron Laws 68. All these references have been thousand the Personal Magnetics, 200 Magne

<sup>65.</sup> Anderson, William F., Ergedon of Melitian and Conscience - Compulsory Flar Erlute, 36 Mich. L. Nev. 149, 152 (1967).

and prescribed the method of a flag salute. <sup>66</sup> The same year, <sup>67</sup> the Federal Dietrict Court in West Virginia refused to follow the galiting decision <sup>60</sup> in the hope that it would be overruled. <sup>60</sup> On appeal, the United States Supress Could eactually reversed its opinion in the galiting cases <sup>70</sup> by a

69. Giving reasons for not accepting the opinion of the United States Suprems Court in Mobiling case, Circuit Judge Parker said for the Court !

"The developments with respect to the Schitin

case, however, are such that we do not feel that it is incumbent upon us to accept it as binding suthority."

Bernette "Vest Virginia State Reard of Stuceation of P Supp BS, 583 (1984). Be painted out that ent of the saven judges who were still the members of the saven judges who were still the members of the suprace Court and who had participated in the Schild decision, four had given public expression to the view that the opinion expressed therain was unsound. Stone, J., had given a dissenting opinion in Schillas Stone, 21005, turpiny and Douglas, see itself and S judges, 21005, turpiny and Douglas, and State and State of the Schild Court of the Schild State of the Schild Schild Schild State of the Schild Schild Schild Schild Schild Schild Schi

as judges, if through a blind following of a decition which the Supress Court tisealf has thus inpaired as an autiority, we should damy protection to rights which we sugard as among the most secred of those protected by constitutional guarantees."

70. Hinersville Reheel Bistrict v. Leiter Schitis, 310 05

<sup>66. &</sup>quot;Civilians will show full respect to the flog when the plodge to given by warely standing at attention, men removing the headdress." Public Law No. 625.

<sup>67.</sup> Sarnette v. West Virginia State Board of Education, 47 F Jupp 267 (1942). The appeal against the judgment is reported at 310 M 684.

<sup>68.</sup> Hipersyllia School Bistrict v. Walter Schitis, 310

6 to 5 majority. <sup>94</sup> Jackson, J., who delivered the majority decision, based his judgment not on religious freedon his pointed out that the freedou to speak included a freedom not to speak as fine a fine celute was a form of speech or communication of ideas. The state could not coupel a person to sclute the fine, for it would be compelling him to utter what was not in his mind. <sup>72-73</sup> Elucidating his point, he said that the fundamental rights guaranteed under the Constitution could not be restricted even by the legislature except to provent grave and incediate danger to interests which the state was bound to protect. According to his.

"One's winth to life, liberty, and preparty to free geneint, afree press, freeden of twentup and assembly, and other fundamental rights say not he submitted to vote; they depend on the authorse of not to present grows and saveduce during the liberty of the control of the control of the interests which the state may leavelly protect." "A

Vi. West Virginia State Board of Education v. Walter Barrette 319 US SEC (1943).

<sup>72.</sup> Ida. at 654.

<sup>73.</sup> Though Jackson, J., has beed his judgment upon the freedom of speech instead of religious freedom it may be noted that the ease could have been decided on the religious freedom clause as well.

<sup>74.</sup> West Virginia State Board of Education v. Malter Engagin, 519 US 624, 638-8 (1943).

The learned judge criticised the dictor in gohing case 75 that "national Unity is the basis of national security." He said that it was difficult to fix the limit to which a person should surender his liberty for national soliderity. Tracing the history of the idea of national unity from the time of Moname to the present day he showed that national unity itself had been defined differently in different ages, and that "Compulsory unification of opinion schieves only the unanimity of the growspard, 76 Concluding he said that no officer of the state could "prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion or other nations of opinion, or force citizens to confess by word or set that faith thereins, 77

Block and Pouglas, JJ., in their concurring orinion, agreed that no well-ordered society could give an absolute right of religious liborty. They, however, assorted !

"(U)e cannot say that a failure, because of religious sorughts, to assume a particular physical position and to repeat the words of a patriotic formula greates a grave damper to the nations"<sup>73</sup>

<sup>75.</sup> Minerarille School District v. Walter Cobitie, 510 IS

<sup>76.</sup> West Virginia State Beard of Education v. Helter Engratio, 519 00 634, 641 (1945).

<sup>77.</sup> Ida. at 642.

<sup>78.</sup> Idea at 644.

The same day that the Supreme Court delivered the indoment in Barnette case, it handed down its judgment in R.S.Taylor V. State of Mississippi. 80 in which certain Jehovah's Vitnesses were charged with preaching against flag solutes tion. The Court reaffirmed the Barnette designon and held that in as much as the state could not compal parsons to salute the national flag. it could not penalise persons who propagated the view that the flag should not be saluted. In the words of the Court

"If the state cannot constrain one to violate his "if the mease common constraint one to violate his conscientions religious conviction by saluting the national emblac, then certainly it cannot punds his for imparting his views on the subject to his fellows and exhorting than to accept those views."

To sum up, the present position in the United States appears to be that a person may refuse to salute the national flag on conscientious grounds. It may, however, be noted that in the interest of national security, the state is free to impose reasonable restrictions upon this liberty.

In India no case has arisen so far on the point.

It can, because, he presumed that the freedom of smeach and expression guaranteed in article 19(1)(a) includes freedom not to speak. On cases arising on a citizen's right "to form associations and unique", and "to practice any profession, or to carry on any occupation, trade

Heat Virginia State Board of Edgestion v. Halter Especie, 319 US 684 (1943). 80. 319 05 553 (1943).

<sup>81.</sup> Ibid. at 589.

or business. On the Indian Supreme Court has held that a positive right includes a negative right. A person who is entitled to carry on a business, is entitled not to carry any business. Side cannot be compelled by the state against his own wishes to carry on a business. So also while a person is entitled to form an association, he is free not to form or become a member of any association. On the same analogy, it can be said that the freedom of speech includes a freedom not to speak. Side consequently a person cannot be compelled to speak what is not in his mind or what he objects on consolerations grounds. It has been seen above that in the United States the Courts have held that no person

<sup>88.</sup> Article 19(1)(c) and (g).

<sup>65.</sup> Hathising Hagufacturing Company, Abredahad v. Drien of India, AH 1960 CC 928, Irdian Hatal and Hata-Lurgical Comparation v. Industrial Informal, Hadras AH 1965 Med 98, 102.

H. Hitharanchary v. The Honter Deputy Inspector of Schools, Romaverso Hopes, AM 1998 AP 79, 79, Refor Engrangulation v. The Hiter Fradach Soverment, AM 1981 All 674, 998(FD).

<sup>95.</sup> Basu, D.D., Commantary on the Constitution of India (1961 S.C. Barkar & Bons, Calcutta), I 533.

could be compelled to compulsory flag salute. On the freedom of speech in the United States is subject only to the restriction of a choor and present danger to public pooce or to national security. In India critica to(a) provides exceptions to the Greedom of speech on various grounds. The state may make a law depositor.

Pronounchle restrictions ... in the interest of the security of the state, friendly relations with forcign States, public order, december or norality, or in relation to contempt of court, defonation or incitement on offenoes

No doubt, the expression "peasonable restriction" used in this clouse is wider than the rule of a clear and present deager" adopted by the Acerican Courte, yet it is doubtful if the state in India can coupel a person to salute the national flag against his own religious scruples, if he has any. Horosows, the state is sutharked to put reasonable restrictions in the interests of one or the objects mentioned in article 10(2). It is difficult to assume that such a restriction will advance any of the precented objects. Respect to metional flag is required to fulfil the object of securing national integrity. The object like the security of the state, public order or decemby, it is submitted, hardly cover such on object.

<sup>86.</sup> Heat Virginia State Board of Education v. Uniter Experts, 30 W 626 (1945) reversing the contrary opinion held in Minerallia School Educate v. Autor Educate, 350 W 866 (1966). Miscussed mura p. 160

## (c) Religious Practices in the Schools.

In ancient times both in India and the United States. religion oriented education was imported in educational institutions. In India during the British period the Christian missionaries started missionary schools in which bible reading and religious instructions were common features. The government also set up educational institutions but these did not patronice any particular religion. At the same time, in such institutions religious instruction was not prohibited provided religious of different communities were taught in a dispassionate manner. But those schools Which were established under different religious sects or attached to different religious denominations imparted their own religious procepts. At the present day, there is a prohibition of religious instruction in educational institutions wholly maintained out of state funds. 87 An to private institutions, article 28 lays down the rule that a

<sup>87. &</sup>quot;(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

State numbs.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is edministered by the State but has been established under any endowners or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institutions.

<sup>(5)</sup> No person attending any educational institution recognised by the State or recording aid out of State Funds shall be required to take part in any religious instruction that may be inputed in such institution of the state of the state of the state of the continuous control of the state of the state of the unless such person or; if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto;

ngreen sticeding as adventional institution recommend by the state or receiving aid from the state is not to be compelled to take part in any religious instruction that may be imported in such institution.

In the United States during the colonial period education was the sole responsibility of the church. The admention avoitable in churches was percely of religious tupe. The students were required to read the Bible and other religious books. 98 Later when education was made compulsory, the religious teaching continued to communa important place. For instance, the state of Massachusetts had proportied compulsory education in 1648. But the oupils were still required "to read and understand the principles of religion."89

The history of the old educational system has been

RR.

certainly started with a religious orientation ... " Brown, Samuel V., The Segularization of American Edu-sation (1912 Columbia University Franc, New York), 17. Guoted in Pforfor, Church, State and Ernedon (1988 Beson Press, Boston), 276. 80.

whe mastery of the old equestional system has been described sectionity by Francistron, J., in Pagale of the State of Illinois as rel. Vashti Mcdallim v. hard as deposit of the State of Illinois, the old Platfact No Il Chempaism County, Illinois, (SSS to 200, 215, 1084). The work of the County o world was Church advention. It goold hardly be works was common endeatons to do the navity was common the choiced as the contract of children was primarily study of the work and the ways of Gode Even in the Protestant countries, where there was a less close identification of Church cod Dates, the heads of deucetion was largely the little, and its chief purpose includention of picture. To the catent that the State intervened, it used its authority to to further size of the Church. "The emigrants who came to these shores brought this view of education with them, Colonial schools

Though the First Amendment to the Federal Constitution was ratified by 1791, it was not until 1827 that the domand to eliminate compulsory religious tenching in public schools was made. In course of time, education was given on a mass scale, and children of all eacts were admitted in public schools. This made it a little difficult for the schools to teach a particular religion. In 1827. the Massachasetts state passed a lew providing that the text-books to be used in the schools should not contain material favouring any religious seat or terest. This legislation was sponsored by Horses Hann, an educationist and a champion of non-sociarian advention in the public schools. It was by his efforts that in 1687, when he was a number of the Massachusetts Senate, the law was passed. When in 1837 he was appointed secretary of the newly constituted state board of education, he enforced the 1827 low with great seal and impartiality. Though he was against sectarian education, he was not opposed to all religious teaching. He believed that a simple resitation of passages from the Bible was not sectorion. He was in favour of such a type of education which would enable the child to judge for himself according to the dictates of his own reason what his religious obligations were and whither they would lead. 90

Blau, Joseph L., Corneratorne of Holicions Present in America (1949, Mascon Press, Moston), pp. 131-2.

It seems that attempts to exclude redisjous instruction from public schools were by and large limited to the exclusion of sectorian tocching. Bible reading was not objected to. At present, Protestants and Catholice constitute the bulk of population in the United States. The Catholice believe that education in a private affair in which the government should not interfere. Of They have established their own educational institutions and they insist that the Catholic bildren must read in Catholic

<sup>91.</sup> The representative view of the Catholice may be given in the words of Patics William Belloung, Assistant Director of the Department of Education of the Hational Catholic Welfare Conference. He expressed this view, widh tentifying before a Senate Consider in 1947;

<sup>&</sup>quot;In the totalitarian nation, the government to the trackets the devention to entrols all the trackets the devention to entrol and the cast of the people. In the free nation, governsent refrains from direct educational activities."

Blanshard, Paul, American Fraedom and Catholic Power, (1949, Beacon Fraes, Boston), 80-81, quoted in Pfeffer, apecite, p. 808.

schools. <sup>98</sup> As a result of this attitude they have established a large number of church schools for their childrens. <sup>98</sup> The problems of imparting religious instructions which srise in public schools do not confront in these purchild institutions. <sup>94</sup>

92. In Arch E. Everson v. Roard of Education of the Evership of Lying, Joshou, J., eited the Conon Les of the church to which all Catholics should conform. The pain provisions are as follows:

"1815. Outledie children can to be educated in schools where not can; nothing contragy to Catchild. fulth and areals is taught, but rather in echols where railcious and noval trainings occupy the first places."
"1816. In worsy chaestery school the children

must, according to their age, be instructed in Christian destrine.

WITH YOUR people who attend the higher schools are to resolve a desper religious anylicing, and the himses should speak religious anylicing, and the himses should speak religious anylicing for "left", Catholic ethilice and not oftend non-Catholic, indifferent, schools but are disad, that is to say, schools open to Catholics and non-Catholics miles.

non-Catholica misses.

"1224 The religious teaching of youth in any school is subject to the authority and inspection of the Churchs"

Nowed to the theorems to less depose Los (1940), Comons 1878-4. United in Argh 3. Everyon v. Hourd of Singation of the Resemb of Evines, SSO U. 1, CO-S (1947).

- 98. In Molter In Flarms v. Seciety of the Sintern of the Bely Means of Secretary 200 to 700 (1905), the United States Supress Court has even held that Clithese who attent these parcellad, educate one omitted to an exemption from compulsory attendance of public schools.
- 94. They however, do claim that no the largem of the public schools falls upon then also, either their pehools should be given government halp or olse Protestant religious teaching in all form chould be forbidden from public schoolse

The Protestants, on the other hand, do not have their own educational institutions. They necessarily depend upon the public school system. But they desire to import religious teaching to their children through the public school system. In spite of the fact that orthodox Catholics hold the view that Catholic students should not read in public schools where Protestant Children study, yet a large number of Catholies read in them. 98 The Catholies claim that if religious teaching is to be imparted in public schools, Catholic tenets should be taught to their children. And if this arrangement is not possible, no rollalous teaching should be provided in them. The Protestants are divided on this matter. The majority view is that as the Catholics have their own schools, they should have no concern with the Protestant religious teaching in public schools. Such teaching being imported on a voluntary basis, there is ample freedom for the Catholics. The Catholics on the other hund assert that the public schools are supported by the taxes to which they also contribute. They do not get full return of the taxes which they pay as most of their children do not attend these schools. They, therefore, often claim a share of public school funds for their parcehial schools.

<sup>98.</sup> It is reported that Dublin's architetup John Guldwinds still souds out on amount pastored lotter varning Gatherlies that attandance at Trainty College is a norm cin. Though the Trainty College is Protestant, care third of its envaluent is Cathelic. Time, August 16, 1068 (asia ed.), p. 88.

The problem of imparting religious instruction in public schools is surrounded by perplexities. Religious instruction as such has not been permitted in the public schools for a long time. Eithe reading though allowed at one time is not permitted now. Help to religion through Roleose-time programs continues to be regarded as constitutionally valid. Mendios there is the problem of the recognition of religious brildups and other religious practices in the educational institutions.

It is a common feature both in India and in the United States that various types of religious practices even under the patronage of the school subbrities. The students of the majority community in any educational institution have an upper hand in the organization and control of such practices. But this does not nown that the students of the minority occumity are denied the privilege of observing their religious festivals on the school promises. In India, for example, it is not uncommon even in Universities and colleges to observe Hindu religious functions like Holi and Dewall with great enthusiass. So also in the United States where the sajority of students are Christians, Chrismas Christians.

<sup>96.</sup> In a proper case, figure Asingel, v. Millin J. Mitale, Douglas, J., in the dissent noted of "Goose communities have a Chriseas two purchased with the tax-payers' meany. The tree, is conditions decorated with the words "Goose on earth, goodwill to non"... Christones, I suppose, is still a religious collection, not neverly a day put on the columnity for the benefit 370 US 401. 402 for \$1.500.

and other religious festivities of Christians are observed With great seal and onthusisms. In a recent case where a Chrismas crocks was erected on school grounds during Chrismas season, the Court found nothing in it which was illegal or unconstitutional. Instead the Court observed

"God in the fountainhead from which moral principles spring." of the objectives of education is to imbite high moral principles in the students and if religion has this aim it should not be questioned.

The eaces which have occured in Acortona courts over the controversy of prayer and Mible reading 90 in schools show that the observance of religious practices in educational institutions is not, broadly speaking, permissible. Similarly in India, in institutions which are fully supported and run by the state, such practices are ilially to come uithin constitutional prohibition. This may be otherwise in cases of institutions which are not fully supported by the state provided participation in them is not node compulsory.

## (d) Fravers at Schools.

In India religious instruction is probabited in schools wholly maintained out of state funds. 99 Religious

<sup>97.</sup> Laurance v. Buckminller, 40 Hise 21 300, 245 HM 24 87 (1968), referred to in Supportur, Constitutional Ernblems in Gurch State Relations, 61 Hortmostern University Laws, 777, 815 (1966).

<sup>98.</sup> Infra, pp. 167-96.

<sup>99.</sup> Article 88.

instruction includes prayers also. Accordingly, religious prayer is also not permitted in such institutions, except in state controlled institutions established under any endowment or trust providing that such instruction should be imparted. These institutions, which are not wholly maintained by the state but are only recognised or added by it, are free to impart religious instruction for the benefit of that sendents.

In India, a large number of privately run educational institutions get aid from and one recognised by the state. In such institutions religious instruction can be given on a voluntary basis to those who wish to join them. In proctice in these institutions daily prayer at the beginning of the day is held. Though the prayer is not compulsory and attendance for the day is taken only after the prayer is over, students normally attend the prayer and no question has so far arisen about the constitutional propriety of these prayers. Indeed, in one particular instance 100 the state directed a minority institution to provide for a common place, where all teachers, staff and students could meet and readise occumen prayers. Though the directive of the state was not uphalf for other reasons, 101 it seems,

<sup>100.</sup> Rey. Sidigalbhai Rabbai v. Etata of Guirat. AIR 1963 SC 840, 843.

<sup>101.</sup> The state had required the institution to reserve 30 per cont seats for its noninees. The Supreme Court found the direction violative of criticle SQ(1) which guarantees a minority to establish and definition educational institutions of its choice. See pp.80-64 SUPER.

that there was nothing wrong in such a direction-

While discussing the draft of article 28, 108 Dr. Ambedkar was of the opinion that no religious instruction should be given in educational institutions wholly maintained out of state funds as he thought that this would assume to a taxation. He illustrated this point by reasoning that if a local board was permitted to impart religious instruction, it would seem spending money radood by general taxation upon such instruction, and if the instruction was confined to the children of a particular community, it could be a tax upon persons of these communities whose children did not receive such instruction. He put this point as follows:

"For instance, if we permitted any particular religious instruction, say, if a school ostablished by a Platfret or Local Board gives religious instruction, on the ground boat the adjoint of the students studying in ground boat the adjoint of the students studying in the student of the students of the

In the United States the question of holding prayers in schools has recently given rise to cortain arount of

<sup>10%.</sup> In the Draft Constitution, it was article 21.

<sup>103.</sup> Dr. DeR. Ambodkar, C.A.D., VII. 883.

controversy. It has even been held that the holding of noncompulsory prayers is successitutional. 104 The whole difficulty behind provers and other forms of religious instruction arises on secount of strained relation between the Catholics and the Protestants. The Catholics insist that their children should receive their advention in their own parochial school. The Protestants have not cared to establish a system of parochial education for their children-They have therefore to depend upon public schools. Prior to the edoption of the Constitution religious instruction was imparted in almost all the American states. Subsequently religious teaching gradually ceased but the practice of simple Bible reading at the opening of the day continued. As the bulk of normination was Protestant and mostly Protestant children studied in the public schools, 105 the Protestent version of the Bible was used in such schools. The Catholics could not tolerate the reading of the Protestant. version of the Bible in the public schools particularly if their children were also studying in them. In places where the majority of the population was Catholics, the controversy

<sup>104.</sup> Stavan J. Encel v. Hillion J. Vitale. 370 US 421 (1982); Galoci Matriat of Administra Tomphin, Penganyania v. Eduard Media Schoppe, 374 US 003 (1983) ord Charlestin v. Dade County Board of Public Instruction, 377 US 488 (1983).

<sup>105.</sup> Secons the Catholic children were tought in perochial

was more soute. The Catholics objected to the reading of the Protestent warmion of the Milde. In 1948 Nahap Prancis Emmiss of Philadelbids filed a potition with the Catholic version of the Milde for Catholic children. It is not known what action the Beard took on that petition, but the Protestent wersion continued to be read as before 2t comes that he Bible reading was insisted upon provided the child or his parent did not nericually object to 2t. 100 The reading of Protestent version of the Shike has kept up the controversy. On this issue there were riots in cortain places, and damages caused by one sect on the other. In spite of the adultance of the Shike reading of the parents on this issue the Protestent version of the Shike reading of the Adultance of the Shike reading on the parents has not then showloaded.

A number of cases on Able reading erross before the state Courts and in most of them the practice was Sound to be constitutional. 107 In Dangles v. Richards, 103 the echool countities of the term of Elisaberth fraced a regulation

<sup>100.</sup> Pfoffer, Chumph, Atata and Process (1005 Touces Process Boston), pp.574-0, atting Villams, Michael Mc Chudow of the Pope (1632, 1.65ru-1212 Co., Cen York), p.75.

<sup>107.</sup> For all such cases see amotation, Ethic Electrication or Registra in Expire Calcula, 48 MH EN 742, 744. In some cases, inverse, over the state courte had taken a contrary coincid, see Midd, of 780.

<sup>100. 38</sup> No 870, 61 Am Doc 206, brints 45 AER 86 748, 760 (1954).

saking it compulsory for all children to read the King James' Bible. A certain student was expelled by a school because he refused to read the Bible. The case case up before the Supreme Court of Haine. Though the Court admitted that all persons holding divorgent religious views have equal rights, it held that the reading of the Bible was neither an interference with religious belief nor was unconstitutional. In the course of the judgment, the Court observed that if there could be no objection to the reading of the mythology of Greece or Rome on the score of interference with religious belief, the reading of the Bible could not be objected to. In the words of the Court is

"Reading the Bible is no more an interferome with religious bulses, than would reading the sythology of the common temperature and the symbology of the common temperature and the common temperature creedes. A chapter in the Koron might be read, yet it would not be an affirmation of the truth of Hobszesdomins, or an interference with religious faith.\*\*[OB]

In another case which arose in Hassachusetts the state Court took the same view, 110. The Court rejected the student-petitioner's claim based on his conscientious objection and observed that the Constitution was not infringed morely because a person was required to read a particular version

<sup>109.</sup> IMA.

<sup>110.</sup> Germanuealth az rel. Well v. Cooke, 7 Am L Reg 417 annot. 48 ALR 20 748, 747 (1889, Bass).

of the Bible. As to the constitutional provision securing liberty of conscience, the Court said that it was intended to prevent persecution by pumishing for religious opinions." It also noted the necessity of the Bible reading!

"The fible has long been in our common schools...
It was placed there as the book best adapted from which to teach children and youth the principles of platy, justice, and a served regard to truth, love for their country, humanity, and a universal benevolence, sobilety, moderation, and temperaces."

In the state of Ohio in Cincinnants, however, a different view was taken of Bible reading. On account of the differences between the Catholics and the Protestants, the Board of Education passed a resolution, by a vote of 62 to 15, abolishing Bible reading in public schools. In a suit brought before a Cincinnati Court, the resolution was declared void as the Court thought that the exclusion of religious instruction was centrary to the constitutional recognition of Cimisticanity as an essential closent of good government. On appeal the decision was reversed by the state Supreme Court did not hold that the Bible reading was unconstitutional. It took be view that as there was a difference between different sects it was better to

<sup>111.</sup> Ibid.

exclude Bible reading. 112

The Bible residing in the public schools in different forms has continued in nearly all the American states. The question 113 of the reading of a proper sense pointedly in the United States Supreme Court in 1962 in Stayan Asingel vs. Hillian Js. Hindle, where the Doard of Manastica had composed a non-demonstrational proper 115 to be read in all public schools without occurant at the opening of such day's teaching work. The parents of certain students of a public school instituted a suit in the New York state Court questioning the reading of prayer on the ground that the prayer rectain in the classes was contrary to that religious faith and convictions. The state Court uphold the power of the Beard of Education to use the prayer so long as the procedure adopted did not compel my pupil to participate in the prayer against the objections of his or her purents.

<sup>112.</sup> Board of Education v. Minor. 23 Onto 5t 211, 15 Am Rep 235, annot, 45 AM 20 742, 772 (1878).

<sup>115.</sup> An attempt was made in Bennis R. Bennis v. Bourd of Education of the American of Bentisons & Section 2, 480 (1962), to rules this question by a temporary, but the majority of the judges rejected on a technical ground that the appellant being an ordinary tempoyers had no standing to raise such a quotion.

<sup>114. 570</sup> US 421 (1952).

<sup>115.</sup> The prayer to be read was :

"Aludghty Cod, we colorwindes our depondence
upon Thee, and we beg Thy blessings upon us, our
parents, our teachers and our Country,"
Id., at 422.

But in reversing the decision of the state Court, the United States Surrems Court accepted the contention of the parents and found that the establishment clause did not parent the government from composing prayers officially to be read in public schools. In the words of Black, J., who delivered the majority opinion:

"(The establishment clouse of the first coundant)
must at loast mean that in this country it is no cloud to the search of the country it is not claim proper to may group of the Academa people to route as a part of a religious program corried on by Governorms, "19-1 policious program corried on by Governorms, "19-2

Shortly afterwards in a number of cases the question of hitle reading comes up for decision before the Supreme Court. Two such cases were sincel Rightint of Admitton Teachards, Remeavizata v. Educat Leats Reheams<sup>118</sup> and Sharbardin v. Roje Sounty Reard of Fublic Instruction. 119 In the Surraw case 120 the Supreme Court reterrated its stand token in the Prayer case Stayon J. Engel v. Milliam

<sup>116.</sup> Ibid, at 485.

<sup>117.</sup> For criticism of the case, see Butherland, Arthur E., Satchildrent According to Engal, 76 Hor. Lab. 188 (1982) Courant, The Emmers Court. Lie Elvid According to Belling in the Public Modecles, 63, Columbia Lab. 5, 97 (1983).

<sup>118. 374</sup> UP 203 (1963).

<sup>119. 377</sup> US 408 (1964).

<sup>180.</sup> Echool District of Atdaston Township, Fennsylvania v. Edward Lauls Schemm. 874 UD 803 (1963).

i. Midals and ruled that even hible reading was an infringement of the establishment clause notwithstanding the fact that it was read without consents. The Court laid down a rule, known as the "neutrality test", as a guide to decide the eases of this type. On the one hand, the Court pointed out that the establishment clause prohibited the state to recognise or give official support to the tensts of any religion, and on the other, the free exercise clause guaranteed the right of every person to freely choose his own way according to his belief. The state should remain neutrals interference by the state is to be tested by the purpose or the effect of the action of the state. In case the state-oction advanced or put a check on religion, it might be found unconstitutional. In the

"(W) hat one the purpose and primary effect of the enactment? If differ is the olymnersent or initiation of religion than the enactment associat the scope of lacifactive power so diremmentled by the Constituant of the primary of the constituent of the cons

In the instant case certain concessions granted by the state showed the religious character of the Bible reading

<sup>121. 270</sup> US 421 (1982).

<sup>122.</sup> School District of Abinston Township, Pennsylvania v. Edward Lenis Schempp, 374 to 193, 228 (1963).

regulation. The rule permitted the alternative use of any version of the Bible. Various versions like the King James, the Catholia Denay and the Bathed Standard Versious of the Bible, as also the Javish Holy scriptures were used. The fact that an arondomnt was made in the rules permitting non-attendance also showed the religious character of the Bible reading. The Court itself recursed:

"(S)he State's recognition of the perveding religious character of the ceremony is evident from the rule's specific permission of the altornative use of the Catholic Doncy version as well as the recent promoting monattendance at the secretices."

It was due to this relicious character that special arrangements were sole in schools by persons of various denominations. The Court pointed out that though "the Sthie is worthy of study for its literary and historic qualities" and that "ane's education is not complete without a study of comparative religion or history of religion and its relationship to the advancement of civilisation," <sup>164</sup> in the instant case, the reading of verses from the Mible did not fulfill that purpose. The Bible readings challenged in this case were actually religious exercises and as such

<sup>123.</sup> Id. at 224.

<sup>124.</sup> Id., at 225.

violated the First Amendment.

In the latter case, namely Shankerlin we look County Shankerlin ve look County Shankerlin very later regular reading of verses from the Sible in assemblies and classrooms in addition to the regular readtation of the Lord's prayer and other develonal songs. At the time when the statute was assembled in the Florida Suprers Court the Schemen case, School Bistright of Admittan Teamship, Empaylvania v. Edward Loyis Schemen. 196 had not been disposed of: The Court found no unconstitutionality in a more Sible reading. 197 on appeal the United States Suprems Court, in the light of its judgment in the Schemen case, 196 recented the Shankerlin case 196 to the Florida Court case to

<sup>185. 377</sup> UB 402 (1964).

<sup>126. 374 08 808 (1965).</sup> 

<sup>187. 148</sup> So 84 21 (Fla 1968).

<sup>188.</sup> School District of Abineton Translet, Faunaylvania V. Edward Layis Schoupp, 374 W 303 (1903).

<sup>189.</sup> Harley Chamberlin v. Dade County Board of Eublic Instruction, 574 US 487 (1968).

the United States Emprose Court as it took the view that the two cases were distinguishable having regard to the logicative history of the statute which pointed to the secular basis of the Act. The Court was of the view that Bibbe reading was not repugnant to the Constitution as it was "designed to require moral training and inculcation of good citizenship." <sup>150</sup> But the United States Supress Court again remanded mag guides. <sup>151</sup> That time the Florida Court, having no choice, reversed its earlier opinion, but at the same time expressed its dissatisfaction of the ruling in Scheggs case. <sup>158</sup>

It is obvious that if the state roles squestion occupions, it should take care to see that there is proper and all round development of the child. The child have a morely orientated instruction in order that he may have a healthy moral outlook on life. In the professed aim of importing moral training, the education boards in the United States

<sup>130. 160</sup> So Ed 97, 99 (Fla 1964), quoted in Symposium, Constitutional Problems in Church State Relations, 61 Northwestern University L. News, 99 (1966).

<sup>151.</sup> Chamberlin v. Date County Board of Public Instruction, 577 08 408 (1964).

<sup>138. 171</sup> So at 836 (Fig 1968), discussed in Symposium, Gonshitutional Problems in Church State Districtions. 6th Northeastern University L. News, 797 (1968).

have permitted prayer and Biblic reading in the echools. But prayer and the Biblic reading are essentially connected with religion giving impetus to a particular religion, annealy the Christianity. This night amount to an infringement of the establishment clause of the Constitutions. Though it night be difficult in a particular case to decide whether the mentrality test propounded in the glopage case 183 is disregarded or not, the test is surely violated in the case of Biblic reading. 184 Samilarly, prayers, even of non-denominational character, are open to objection on the ground that they present the cause of religion. Those who have no belief in any religion night take the stand that the practice is a hindrance to the free exercise of religion.

In India, the Constitution itself has laid down the principle of state neutrality as a principle which found acceptance in the United States only after a struggle of two centuries. In India, denominational or non-denominational prayers, are prohibited in all government institutions. We have, however, a national author, which is sung

<sup>133.</sup> School District of Abinetan Tomaship, Bennsylvania v. Edward Lewis Schonne, 574 US 205 (1963) supra p. 192.

<sup>156.</sup> Since them covered cases were throught before the federal district ourse and nell of them Hibbs reading and recited of Lord's Frayer were declared unconstitutionals Esse, Jones v Allana 25 F Supp 852 (D.Delsware 1964); Adama v Encelling, 252 F supp 660 (D. Malona) 50 1964).

in schools on different occasions to inspire the feeling of patriotism in the students. Still our courses of study in literature occuprice of passages from different religious books which students are expected to study objectively and critically.

The demoninational and private institutions are free in India, like their counterparts in the United States, to prescribe propers and readings from religious books. They are also free to impart religious instruction in their institutions. But in all these cases there is no compulsion upon the purils to attend these.

## (e) Religious Instruction Through Released Time Programms.

As hose been stated above, in India roligious instruction emmot be given in educational institutions wholly maintained out of state funds. In added and recognized institutions such instruction can be given provided nobody is compelled to attend it against his will.

In the United States the secularization of public schools under the establishment clause of the Constitution created a problem as to now religious toaching could be imparted to school-going children. The Catholics and the Jews, who have their own perceival school system are not faced with the same difficulty as the Protestants are. In order to resolve various different points of views different mathods have been advocated from time

to time. At one time it was considered expedient that the students should be required to take religious training on Sundays. This course, however, did not produce satisfactory results. Frankfurter, J., gives reasons for the failure of the Sunday schools as follows:

"It was urged that by appearing to make religion a one-day-a-week matter, the Sunday school, which acquired national acceptance, tended to relegate the child's roligious education, and thereby his religion; to a minor role not unlike the enforced piano lesson."

Another solution which found favour with the Protestants was to impart religious instruction on week days in the afternoon soon after the secular teaching was over. 185a The Jews, who had also adopted this system found it practicable, and they were successful. The Protestants were, however, not successful. The religious instruction given in the afternoon, after school hours, was resented to by the students as it prevented them from participating in games. As to this Frankhuter, J., says !

"(C)hildren continued to be children; they wanted to play when shool was out; particularly when other children were free to do so. Church leaders decided they had to be found to give the child his validious education during what the child conceived to be his "business nours." 150

<sup>135.</sup> People of the State of Illinois ax rel. Yashti Modellus v. Board of Education of School Mintriot No.27 Charmedan Lounty, Illinois, 335 US 203, 221-2 (1949).

<sup>135</sup>a. The so called dismissed time programme.

<sup>126.</sup> Papple of the State of Illinois ax rel. Vashti Refolius v. Resed of Education of Dopon District Ec.21 Champaign Country, Illinois, 335 to 203, 222(1948).

The alternative method which was tried was to get the students released for some time during the working hours of the school on one day of the wook. According to this system the students were released from the public schools on Wednesday afternooms for about 30 to 48 minutes when the church people imported them relicious instruction. The attendance was not note compulsory. The students were supplied with a card upon which they had to get the consent of their parents for such release. In case consent was not obtained the children were not released and required to take courses in other subjects. The religious instruction was imported during the released time, either in separate rooms of the school building or in a meanly durinb huilding.

The 'released time' programs was very successful and all the major communities of the United States took devantage from this practice. The Catholics, who used to squeate their children in their comparednal schools, began to patronise the public schools as the released time programs enabled them to impart religious instruction to their children. In 1945, when the constitutionality of the programs was challenged before the United States Supreme Court in Regule of the State of Illinois as not. Nughti McCollins we Roard of Squeation of School District No.21 Charmaism Squarty Illinois. The Programs was in

<sup>137. 333</sup> UB 203 (1948).

operation nearly all over the United States in one form or the other. 188

Prior to the Meaching osse, <sup>159</sup> the constitutionality of the above programme was tested in several cases before the state courte, but it was found constitutional. <sup>169</sup> There was, however, one exception. A lower court in New York in 1928 held the programs invalid on the ground that the consont cards, which here the signature of the parents, were printed in the public school printing presses. It was, therefore, hold that the printing of eards was a direct aid to religion and as such forbidden under the establishment clause. <sup>144</sup>

As noted above the constitutionality of the 'released time programme' was challenged before the United States Supreme Court for the first time in 1946 in Regule of the State of Ulknois ax real Vashit Hefollum ve Beard of

<sup>189.</sup> In 1980 the total number of Sunday and Sabbath schools was \$46,000 with an arracliment of \$2,97,72,000. This number has swelled to \$2,62,000 and \$9,90,00,000 in 1963. See Statistical Abstract of the United States (1965, USB Department of Commerce)

<sup>139.</sup> People of the State of Hilloris or rel. Voctif Hebelly v. Board of Education of Educat District Ho-91 Character County, Hilloris, 333 % 308 (1646).

<sup>140.</sup> See cases annotated in 167 AM 1475. In such cases one fact was, however, common that the religious instruction was to be imparted outside the school caseus.

<sup>141.</sup> Stain v. Brown, 128 Miso. 692, 211 MMS 822, comot. 167 ALR 1473, 1474 (1925).

. . .

Education of School District Co.71 Charmeten County, Illinois. The facts were that in 1940 a voluntary association called the Chammaion Council on Religious Education was formed by some persons belonging to Jewish, Roman Catholic and Protestent sects in the Charmaian County, Illinois, The Council obtained permission from the Board of Education to have classes of relicious instruction for public school purils during regular school hours on one day of the Wook. The school tenchers is made neighbor and students and instructed them to get the consent of their parents for religious instruction. All those children who got the consent of their parents were released for 30 minutes on a particular day of the week if they were in the lover grades. Those who were in the higher grade were released for 45 minutes. During this period religious instruction was imported in different classrooms of the school building. 145 Though the class-teachers were not required to remain in the class while religious instruction was given, most of them used to recain present in the classes. Those children who were not 'released' had to ottend resulur plasses in other parts of the school building.

Mrs. Vashti HeCollum, the mother of Werry McCollum,

<sup>148. 335</sup> IE 905 (1948).

<sup>143.</sup> No religious instruction was imported in the Jewich religion for several years. Id., at 200.

a ten year old student, objected to the religious instruction <sup>144</sup> on the ground that she was an atheist. As he did not participate in such instruction, he was hundlisted and riddenied by his class-follows and teachers. The Classteacher often asked Verry to sit idle cutside the classroom or in seas other vacuat part of the building. This treatment created a feeling of bitterness in him. He was dubbed as an atheist.

The United States Suprems Court, by an eight to one decided, declared the system as an infringement of the satablishment clause of the First Amendment thus reversing the judgment of the Illinois state Supreme Court, which had unanimously declared the practice constitutional. The majority opinion of the United States Supreme Court was delivered by Dlack, J. Vinson, C.J., and Hurphay, Douglas, Rutlodge and Surton, JJ., sidned in the opinion of Black, J.

Prankfurter and Jackson, JJ., gave their concurring opinions. Ethe only dispending judgment was of Reed, J.

The United States upress Court had already decided in Argh ReSympton v. Hourd of Education of the Kannelso of Eving 145 that the establishment clause prohibited all

<sup>144.</sup> It may be noted that though the religious instruction imported in the class of Terry Hotolium was Protestantias, it was attended to by the children of 21 faiths, including Catholio, Jewish and Protestant.

<sup>148.</sup> SNO US 1. 15 (1947).

government aid to religion, even if it was on a non-preferential basis, 146 and that all the limitations under the First Amendment were applicable to the states. The Court on the authority of the Evergan case 147 found no difficulty in holding the Champaign system 148 unconstitutional. Blacks J., in his majority judgment, held that to permit the use of school hours within the school building for giving instruction in selected religions was an aid to religion which once within the prohibition of the First Amendment. He also pointed out that the state had not only allowed the tax supported public school buildings to be used for the dissemination of religious doctrines but it had also provided pupils to certain sectarian groups for the propagation of their faith. In the words of Blacks J.

"Pupils compelled by less to go to school for secular scucation are released in part from their legal duty upon the condition that they attend the religious classes. This is beyond all question a utilisation of the tax-satablished and tax-supported public school system to add religious groups to oppend their faith, And it falls squarely under the ben of the First Amendant as we interpreted it in Eurenou's Board of Education, 494-150

<sup>146.</sup> In India if any sid is given on a non-preferential basis it is not unconstitutional. See article 27.

<sup>147.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Township of Ewing. 330 US 1 (1947).

<sup>148.</sup> The system adopted by the Champaign Council on Religious Education in the instancesse, vis., Feople of the State of Illumies ar real Yaghit Heldollum v. Hourg of Education of Education of Education Council District No. 71 Champaign County, Illinois 235 US 305 (1962). See gung p. 200-1.

<sup>149.</sup> Arch B. Everson v. Board of Education of the Township of Swing, 380 UE 1 (1947).

<sup>180.</sup> People of the State of Illinois ex rel. Venhti McCollum v. Beard of Education of Bothool Bistrict Ho.Zi Charmedan County, Illinois, 385 W 208, 208-70 (1948).

Prankfurter, J., giving his concurring opinion said that as relificus instruction was given during the school hours and within the school building, the system presented an inherent proceure by the school in the interest of certain relificus costs. He said ?

Religious education so conducted on school time and property is patently woven into the working scheme of the school. The Chargaden arrangement thus presents powerful closents of inherent pressure by the school system in the introot of religious scates.

He also pointed out that though there were about 550 soots in the whole country, only some of them gave instruction under the Champaign system which resulted in a discrimination between different secte. He was further of the opinion that even if there was no discrimination, the establishment clause prohibited all aid to religion. The separation of church and state requires that the state should neither help one religion row even all religions. For him,

"Separation is a requirement to abstain from fusing functions of Government and of religious sects, not marely to treat them all equality." [32]

It is significant to note that in the concurring epinion of Jackson, J., he took the view that although religion could not be eliminated altogether from education, yet the 'Charpaign system' must be held unconstitutional. We put a strong cases for religious education in the following words t

<sup>151.</sup> Id. at 227.

<sup>152.</sup> Ibid.

That it would not seen practical to teach either practice or appreciation or the arts if we are to forbid exposure of youth to any religious influences, lusts without seared music, excited enter rime the outhedral, or painting without the scriptural themes yould be scentized and incomplete, even from a secular point of vises... One can burnly respect a system of the control of the control of the control of religious thought that cove the world spates for religious thought that cove the world spates for a part in which he is being prepared.

In his dissont, Reed, J., examined the Evergon case rolled upon by the majority in the instant case. He was entitled to the Court's view in that case that the bus transportation of the parochial school children was valid. He, however, accepted the broad principles set forth in that case. He was also critical of the majority view in the instant case. On the facts of the Majority view in the instant case. On the facts of the Majority view in the legislature case, 100 Reed, J., did not agree that the petitioner or her son had any legitimate grievence as the religious instruction imported in the school was voluntary. There was, therefore, nothing improver in the released time programs.

The opinion expressed in the Ecologue case was not clear as to its application to the various types of 'released time' programmes prevalent in different parts of the country.

<sup>185.</sup> Id., at 285-6.

<sup>154.</sup> Arch B.Everson v. Found of Education of the Counsider of Eving. 330 US 1 (1947).

<sup>188.</sup> Renals of the State of Illinois as rel. Vesti is Colly: v. Romi of Education of School District No.21 Churnaism Courty, Illinois, 535 0 935 (1661)

It could either be argued that all 'released time' programms were invalid or that only those programms which took place in the school buildings were obtotionable.

Within a period of four years another case on the 'rolonsed time' program e came before the United States Supreme Court. It was Taggin Zorach v. Andrew G. Clausen 186 The facts were, broadly speaking, almost the same as in the McCallum case 157 except that the religious instruction was imported not in the school building but in buildings belonging to different religious groups outside the school compus. Unlike the McCollum case where the plaintiff was an atheist, the petitioners were church affiliated people. One of the petitioners. Tessim Zorach. was a parishioner of the Holy Trinity Episcopol Church. The other potitioner. Esta Gluck. Was an active member of the American Jesich Commons and the president of the parent-touchers' association of her local school district. In the New York City, where the children of these two netitioners attended public schools. the released time programme was being used. In 1960, a statute was enacted in the state of New York permitting the released time programme. A large number of regulations were framed by the state Commissioner of Education and the

<sup>166. 343</sup> US 306 (1982).

<sup>187.</sup> People of the State of Illinois ex rol. Vocali Modellum v. Reard of Education of School District No.71 Charmelen County.Illinois. 335 12 203 (1048).

How York City Board of Education concerning the programs Under those regulations the religious instruction could be given outside the school. The students could be excused from their regular classes only on a written and signed request of the parents. The regulations also prescribed courses of religious study, the requirement of attendance, and the maximum time of releases. The students in the schools were required to be 'released' only in the last hour of a day in a week.

The potitioners' main contention was that according to the highelium case<sup>100</sup> all forms of released time system, so distinguished from distinced time system, were nor me unconstitutionals. The lower Courts repelled this contention and uphold the released time programms. They distinguished the highelium case on the ground that in the instant case the religious instruction was imported outdide the school building, while in the lighelium case it was given within the school building.

On appeal the United States Supress Court upheld the constitutionality of the programs by a vote of six to three. Douglas, J., pronounced the majority judgments. Distinguishing the judgallum case from the one before the Court, he said that in the former case not only the

<sup>8.</sup> People of the State of Illinois ax rel. Veshii Holeline v. Best of Squestion of School District So-

classrooms were used but the public school teachers induced the students to attend raligious classes. 199 While in the case before the Court both these features were absent. He asserted that roligious freedom could not be taken to imply hostility to religious. If the parents desired for the 'relaces' of the child for religious instruction and the school authorities nade arrangements for such release, it would not enough to an infringement of establishment clause of the Constitution. In his own words:

"Mene as we have said, the public schools do no more than accumulate their schollags to a programs of outside religious instructions his folicy its Nochellus season to be reported by the compact of the course the present released time program unless separation of Church and State means that sold the season that sold the season to be season to be season to be season to the season to be season

He exphasized that by mosting the desand of the parents the authorities parely provided facilities to enable the students to participate in the religious instruction. The learned judge laid stress on the fact that the system did not force any one to attend the religious classes. It was at the option of a student to take the religious instruction or not

<sup>189.</sup> In the McCollum case in spite of the theoretically voluntary nature of attendance, cent per cent students (except the plaintiff's son) participated in the programs.

<sup>160.</sup> Tessim Zoroch v. Andrew G.Clauson. 343 US 306, 318 (1958 per Douglas, J.). Emphasis supplied.

as he chose to do. He said t

"No one is forced to go to the religious classroom and no religious exercise or instruction is brought to the classrooms of the public schools. A student need not take religious instruction. He is left to his own desires as to the memory or time of his religious devotions, if any, "Nel" of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any, "Nel" or time of his religious devotions, if any "Nel" or time of his religious devotions, if any "Nel" or time or tim

Hack, Frankfurter and Jackson, JJ., gave their discenting opinions. Black, J., who it might be recalled had delivered the majority judgment in the McCollum case of the there was hardly any difference in McCollum case and the one before him. The principle 'laid in the McCollum case' established that in a compulsory public school system, the students were not to be 'released' for religious instruction. He quoted his own statement from the McCollum case '

"Funis compelled by lew to go to schools for secular education are released in purt from their legal duty upon the condition that they attend the religious classes. This is beyond all questions a utilisation of the tax-established and tax-supported public school system to add religious group to gayed their faiths. And it falls squarely under the ban of the First

<sup>161.</sup> Ide. at 511.

<sup>102.</sup> People of the State of Illinois ex rol. Vashti McCollum v. Board of Education of School District No.74 Chargedon County, Illinois, 385 US 805 (1948).

<sup>163.</sup> Tennin Zoroch v. Andron G. Clauson, 345 US 206, 316 (1968). Vastet from Secric of the State of Illinois az rea. Vastet Recolum v. Board of Education of School Literies No. 77 Chemaium County, Illinois, 335 US 308, 308-01 (1968), guarge p. 205 hm. 100.

As to the use or non-use of the school building for religious instruction, he was of the opinion that the principle ladd down in the McCollum case had no direct bearing on the use of school buildings. Its use might be an additional ground for the programme being found unconstitutional. He further quoted from the McCollum case the following extract to show that the use of the school building was no ground for the decision in that cases:

"Mere poi any are the State's tax-supported public school buildings used for the dissemination of rolling at invaluable act in that the late of the act and are at invaluable act in that it beight to rovide pupils for their religious classes through the use of the state of the control of the state of the control of the control of the sparation of Church and States" the religious the sparation of Church and States" the religious through the state of the

The state compelled children to attend secular schools. Any use of such coercive power by the state to help any religious sect or to even prefer all religious sects over non-bolicyers, or vice versa is forbidden by the First Ameniment. As such he concluded that the New York system was a clear violation of the establishment clause. He said &

"In considering whether a state has entered this forbidden fold the question is not whether it has entered too far but whather it has entered at all. Hew York and the property of the continuation of Church and States... State help to religion injects political and party projudices into a holy field. It too often substitutes force for prayer, hat for love, and personation for presuitions of the supplement of "oc-operation", to steal into the sorte supplement of "oc-operation", to steal into the

<sup>164.</sup> Id., at 316, quoted from Respie of the State of Hillpris ar set, learnt botolium v. Essai of Education of Science and County of State of State

In the disconting judgment Frunkfurter, J., was exitional of the adjointy judgment delivered by Doughas, J. is said that the main difference was that all the children were not let out of the school but only some of them went for religious instruction. If the classes were disclosed for any reason, or even ultimut reason, there would be no unconstitutionality. But in the instant case come students were released for religious instruction during school hours, utilise there were reclaimed for sometar teaching. According to him,

"The sessince of kids once is that the school system did not "close its doors" and tife not "suspend its operations." There is all the difference in the word between letting the children out of school and letting ours of them out of school into religious classes. "Its discount in the children out of school and letting ours of them out of school into religious classes."

In sum, he said, the formalized religious instruction was substituted for escular school scittity and those who did not attend the religious instruction were kept inside the school. This amounted to an aid to religious which was prescribed by the establishment clause. He pointed out that the unstillingness of the procedure of the released time programs to utility to the disclosed time programs to consider the procedure of the released time programs to consider the procedure of the released in apportung religious instruction. He hoped that in thurs the Supress Court might change its view as the negority

<sup>166.</sup> Ide. at 380.

opinion had not disapproved of the judgment in the hickellyn case, 107 and hold that all released time programus were invalid.

Joskson, J., in his discounting judgment observed that as a result of the negarity opinion, the wall which the Court was professing to erect, because more warped and twisted, which could not solve the constitutional problem. In his own words t

"She distinction attempted between that once and this entirely, almost to the point of cyntics; negarifying its mencesential details and disparaging computation which was the undoubjust recumn for involvibity."

The control of the

He was of the view that the 'released time' programs accumted to coercion on the part of the state and therefore obnoxious. It reast compelling the students to attend the public schools and then releasting some of them on condition that they devoted the released time to secturian religious programs. Those who did not so in for such instruction had to remain in the school notionally for somilar education, even though the classes were suspended during such periods.

<sup>107.</sup> People of the State of Illinois or NOL Month iccollum v. Burd of Education of Educal District No. I Educate County, Illinois, 388 v. 203 (1940).

<sup>169.</sup> Tegrin Zoroch v. Andrew G. Clauson, 345 NS 306, 325 (1952).

The majority judgment of Zorach case 169 is open to several objections. In the celebrated case of Arch R. Everson v. Board of Education of the loweship of Dwing 170 it was held that the state could neither help one religion nor even all religions. In contrast, the decision in Zorach case is a halp and appart to arranteed validions. No doubt. Douglas. J., who delivered the enjority eminion, is correct, when he save that the Dill of Rights does not profess to philosophy of hostility to religion, 172 but it is subuitted, he has failed to appreciate the various circumstances existing in the instant case which helped organised religious to a large extent. He distinguishes the HeCollum case 175 from the Zorach. 174 reasoning that in the former, public school teachers had helped in the attendance of the students, whereas in the latter, there was no assistance, except that the children were released at the request of their parents.

160. Tegrim Zoroch v. Andrew G.Clauson, 345 US 306 (1958).

<sup>171.</sup> Tegsim Zoroch v. Andrau G.Glaugon, 343 15 306 (1952).

<sup>172.</sup> Id., at 313, supra p.208.

<sup>175.</sup> Feenle of the State of Illinois or rel. Vaghti McGollus v. Hourd of Education of Echael Histriat Mo.21 Charmodes County, Illinois, 383 17 203 (1940).

<sup>174.</sup> Tossim Zorech v. Andrew G. Clausen, 345 103 306(1952).

But it may be noted that a student is released not only at the request of his purents, but also if he has registered himself for religious education to be operated by duly constituted religious bodies. In this context one has to take into account the position of those who want to get the religious leasons at hose or who do not believe in any religion at all. They are not excused from their regular classes. Then the principal or teacher of the secular schools have to cooperate in releasing children from the school. \*\*TO\*\* The attendance reports of pupils who have been released are to be filled by the religious teachers to the principal or teacher of the secular educations.

In another Superse Court case, Rtsvan J.Engel v.
Eilling J.Minle, <sup>170</sup> the Court hold that the reading of even
a non-denominational prayer was unconstitutional. The main
reasoning of the judgment was that the prayer invoked and
accepted the authority of a Suprese Being, the God. This
could reasonably be objected to by those who did not believe
in the existence of God. By the same token any facility

<sup>170</sup>s. Rules in thic respect were:

"Intry (Frincipio) or teacher in charge of a public school; must obtain and file cards of excused as almost an article and a school; must obtain and file cards of excused the idea for classroom teachers of relatesoft time students, supervise on additional classroom discussions and school absence reports of relations centrain."

From the continuous of the classroom of the continuous continuous and school absence reports of relations of the continuous and school absence reports of relations and the continuous and school and the continuous continuous contin

which the public school gave for promotion of religion y releasing students could be objected to by the nonplievers. Though in Zoragh case 177 the petitioners were it non-believers, still they believed in those religions, which no religious classes were arranged. The 'released ine' programs helped only those religionists who could lid religious classes for the children of their faith. I the holding of such classes in each locality might not a helpful for those religions which are not properly sganded it can be said that not only the non-bolievers re discriminated but also the people having affiliations a such religions were practically excluded from this type ? aid.

Further, as pointed out by Frankfurter, J., in his issent that the dismissed-time programs could not find awour with religious minded persons because all the stunts would be released a little before the closing of the shool on one day in each week and they instead of attending religious courses might choose to go their house. The cole purpose thus might be defeated. The It has been felt and the 'released time' programme is detrimental to the

<sup>77.</sup> Tessim Zorach v. Andrew G. Clauson, 343 US 306 (1952).

<sup>76.</sup> Recourse, after such a walease the student gets time for restriction in the New York prime if the tutients of restriction saligious dissess, their secular teaching would have continued, dee note, Relegang the Reconsidered The New York Flan is losted, 61 Yels LJ. 406, 44 (1982).

interests of students attending religious instruction in so for as they are not given regular conclude during 'released time! programme. Further, the programme can be used as an indirect means of cornelling the students to take religious instruction. For oxygain, the school authorities right prescribe difficult exercises for those who do not participate in roll/lous instruction and thereby putting proscure upon then to take religious instruction, 179 The programme can also be a means of injusting the students not to take religious instruction as, for example, when easy exercises are presentbod for them in the classes during the 'released time' progroupe. Similarly, if some upoful knowledge is impurted. the released students would suffer. If no useful tending is done, the non-released students could very reasonably feel that they have to suffer because of the 'released' students. All this slave that the school sutherities have to device wave and means to make the 'released time' programe a success. It is obvious that without their help and cooperation, the programs cannot achieve the results. In case the authorities converste this amounts to a support to

<sup>170.</sup> In one of the rolessed the programms, it was setually suggested that the school authorities to requested to refrain from scheduling courses or activities of occapiling interest or importance for mon-released students. See Regule of In Hings of Illinois as rel. Packt inScaller w. Norm of Regulation of School District Res. Therefore Sunday Illinois, SS US 200, 283 (pp. judgment of Frankfurter, 1.).

religion which is not permissible under the establishment clause as interpreted in Evergon and McCollum cases. 180

To sum up, the First Amendment to the United States Constitution has been held not to probabit the release of children for religious instruction by non-state instructors of their own pact during school hours. The separation of the church from the state was not to troopt bestillty to religion. The difficulties arise in current controversies thether permanentaries at the sectories schools violates the communicate In Steven J. Encel v. Villian J. Vitale. 181 the Supreme Court hold it unconstitutional for a cublic admostics outlastic to secure a son-depositational prayer to be recited by teachers, even though children were not compelled to attend the coremony. In another case, School District of Abineton Township, Poppsylvania v. Edward Lewis Schemm. 188 the Supreme Court hold that the required bible reading or regitation of the Lord's Prayor in public school curricula violated the First Amendment. The dispent reised the question whether such a holding arounted to an interference with the free exercise of religion by citizens who desired such readings for their children.

<sup>180.</sup> Argh H. Avorson v. Heard of Camention of the Toursbur of Swine, 380 mt 1 (1847), Fende of the High of Illinois as not Aughti Health Health of Edward of Edward in of Edward District No.21 Character County, Illinois, 35516 586 (1848).

<sup>181. 370</sup> TS 481 (1962).

<sup>182. 874</sup> US 203 (1963).

## (g) Procedon from Holiston.

The freeden of roll lan enchrince both in the Constitutions of India and of the Harted States includes by implication freedom from religion. Article 35 of our Constitution declares that all persons are equally entities to freeden of conscience. Similarly, the United States: Constitution quarantees the free emercies of religion. In India, not only the fronts of rollation of an individual is included in his freeder, of conscience, but ponething more is guaranteed to him. Actually the Constitution pute the individual above religion. The opening words of article 25 subordinates religious freedom to the individual's liberty and other freedoms marganteed in other provisions of the third part of the Constitution. India has its own problems concerning religious practices. Sexo of these practices are detricental to the interests of society. The framera of the Constitution were well swarm of such practices. They know that a large number of people belonging to lower caste were treated unequally by persons of higher caste. If every religion had been left free to do whatever it liked. persons of higher casto the were at the helm of religious affairs night have continued to keep persons of lower center under subordination and in a state slavory. Therefore the liberty of the individual guaranteed in the Constitution has been accorded a higher place and religious freedom has been made subordinate to it. If a person has complete freedem of conscience, he may or may not accept the belief

of others. He might have a faith in some religion or in none. The guarantee is not confined to freedom of religion but embraces freedom of conscience as well. It, therefore, follows that under the Indian Constitution, a person enjoys not only freedom of religion but also the right of freedom from religions. Professor F.K. Tripathi puts it in the following words:

"In this scheme of liberty thore is numerated to the individual not only freedom of religion, but, whose religion tended to become a menuce to its liberty and dignity, there is also numerated to inferedom from religion; because without the latter the former guarge religion; because without the latter the former guarge sea alone will be incomplete, and even meaningless.\*185

The question about freedom from religion arose recently in an excommunication cases 184 Though the majority opinion held that the Bombay Prevention of Excommunication Act, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 1849, 18

<sup>185.</sup> Tripathi, P.K., Segularism: Constitutional Provisions and Judicial Review, S Jill 1, 6 (1968).

<sup>184.</sup> Sardur Syndne Taher Sairwidin Saheh v. State of Rombay, AIR 1968 SC 885, discussed in detail intra at p. 460. 184a. Bombay Act 42 of 1949.

could not have any contacts, social or religious, with en exemply alreaded members. The learned Chief Justice was of the view that the set was valid, as it was only sized at fulfilling the right of individual liberty guaranteed in article 28(1), and the right to follow the dictores of one's consciprops. In him can unwint

"(?)he Act is intended to do away with all that mischief "(T)he Act is interded to do case with all the measure of treating a burn help on a purely and of depicting of treating a burn help of the control of the case of

In the United States, since the admitten of the Constitution, a porson is free to adopt a religion of his choice or he may keep himself alcof from all religious. 106 The Constitution problidts a religious test for the appointment in public offices under the United States. 187 The Auth required for the President and persons holding other important public offices do not require any relicious bolief but simply require that they would faithfully execute the work assigned

<sup>185.</sup> Idea at 806.

<sup>186.</sup> Prior to the adoution of the Constitution some state Prior to the adoption of the Constitution some state constitutions required the worship of a Suppress Deing by all ran in society. Legs, Hacmachmeetts Constitu-tion (1700) provided: "(It) is the right of well as the duty of all men in cociety, publically and, at stated reasons, to

Worship Supreme Beingeen

<sup>187.</sup> "(No) religious test shall ever be required as a qualification to any of ice or public trust under the United Statesen Article VI section 3. United Diates Constitution.

them under the Constitution. 188 The history behind the discloss freedom clause of the Constitution also shows that was not intended by the freezrs of the First Assament make religious belief obligatory. It has been admitted all hands that the United States Constitution guarantees so freedom from religions.

The question of freedom from religion recently areas
1 the United States in Boy R. Royana v. Clayion K. Matking.
1 that case, the state of Maryland required a declaration
1 one's belief in the existence of God 19 for holding a
bile office. The appellant was appointed to the office of
1 tary Fublic by the Governor of Maryland. Defore a commi1 don could be issued by was asked to declare his belief in

<sup>18.</sup> E.g., "I do solemnly swear (or affirm)." Article II section 7 of the U.S. Constitution.

<sup>9. &</sup>quot;Freedom of religious ballet necessarily carries with threadom to disbellewes..." In re Robert Heroid Houte Frederal Communications Commissioners, Memorandem Opinion and Order, New 20000, July 19, 1945. Quoted in Frairer, Leo, Church, State, and Lee, Larry E. Oroves, Rollingue Franches, 21th, 803 (1962). "(The courts in the United States... are careful."

<sup>&</sup>quot;This courts in the United States." are careful to preserve the personal rights of irreligious, for the freedom not to believe is held to be a part of religious freedom of belief."

<sup>10. 367</sup> US 488 (1961).

M. "(H)o religious test ought ever to be required as a qualification for any office of profit or trust in this State, atbar than a seclaration of heliaf in the existence of Seda." (Emphasic andeed). Article 57 of the Declaration of Rights of the Haryland Constitution Lig, at 489 Cf., article VI set of the United States Federal Constitution, supra fac 167.

the existence of God as required by the state Constitution.

On the refused to felo much an outh, the contestion was not found. The motion in a Haryland Chronic Court and in the state Court of Appeals was rejected. The Court of Appeals in affirming the rejection by the Chronic Court half that

"the state Constitutional provision (Was) solf executing and require(d) deal-ration of bullet in God as a qualification for effice without need for implementation," SE

On expect, the third Ottoon Separa Goart was unantmouse on the point that in the light of writede VI of the Federal Constitution, the provisions of the state Constitation which required a roll loss 'clief, were unconstitutional. The Court eited with approval the Colleging extract from the Everyon coost

With "eptablishment of religious" clause of the Plant secondard mount at least this leither a state our the secondard property of the property of the controes not influence a person to not or remain say from church opdare into will be those that to unclass a belief or algorithm may religious. The

## further it tolds

unsition a State nor the Sederal deverment can constitutionally force a person to profess a belief or disbelief in any religious 194

The Court below had taken the view that the appellant was not occred to believe or disbelieve under a threat of

<sup>102.</sup> Quetod in Roy R.-Korenso v. Minyton E. Lot Ans. 507 (8) 400, 400 (1051).

<sup>193.</sup> Anch I. Democo v. Jourd of identity of Min County, of Dinas 300 t., 10(1007), cited Mas, or 400-3. Supports alded.

<sup>194.</sup> Reg E. Toronso v. (Regton Catatalan, 307 . 400, 409(1001).

purishient. It had admitted that unless a person had mode a declaration of ballef he would not be allowed to hold a public office. but it reasoned that he was not compelled to hold such office. To this the Court cited two earlier cases of the United States Supreme Court, Report H. Wigner v. kant W. Endegrass 195 and Intend Public Morters of America v. Harry B. Mitchell. 196 to the effoot that the fact that a per on was not cornelled to hold public office was no oxeuse for debarring him from office by imposing conditions forbidden by the Constitution. In these cases it was reinted out that even the Congress could not pass a law providing that a federal employee must saterd a mass or take an active part in pissionary works 197 He also quoted the Court's view in Josep Contwell v. Hites of Conrectiont that what the Congress could not do under the lirst Amendment. the states could not also do by reason of the Fourteenth Amough sont .. 198

195. 344 (9 183 (1952).

<sup>196. 830</sup> US 78 (1947).

Britad Public Horiers of Averica v. Horry Helitobell, 530 53 78, 100 (1947). 197.

<sup>198.</sup> He quoted the following extract from the Centual case: "The First accomment declares that Congress chall make no low respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The Fourteenth Americant has rendered the legislatures of the states as incompatent us Congress to enact such leve--"

Josep Contwell v. [: glg us Convectiont, 310 13: 200, 303 (1940).

In highward Helicionan v. Hitto of Harrians, <sup>190</sup> a Sunday-closing case, the apparient raised a constitutional question that the requirement of the state to close all business on Sunday being Lord's day violated the establishment closes of the First Arandsont. The United States Suprem Court by a 6 to 3 majority rejected the contention and had that the purpose and effect of the Sunday Low was not to aid volicion but to oct action Sunday as a day of root and recorotion. But Bouglas, J., in his discent was critical of this approach. Units to did not agree that the state could choose only Sunday as a rest day, he discussed at length the free exceedes clause of the Constitution. He said that the free exceedes clause of the Constitution. He said that the freedom under the First Arandsont "inclines freedom from "ordinate the First Arandsont "inclines freedom from ordinate and allows, epools, write and advecate antireligious programs."

Concluding, we find that the freedom to believe includes freedom to disbelieve. Units a person is free to have faith in any religious, he is also free to have faith

199. 366 US 420 (1961).

<sup>200.</sup> Emphasis cupplied by Douglas, J., Idraelf.

<sup>201.</sup> Harmoret H. McGouan v. Atata of Haryland, 306 18

in no volition. The state cannot force a person to proform a belief or disbelief in any religion. It commot make these adding any religion or even all religions as against non-believers. So then it cannot aid a religion which is bused on a belief of the existence of God as equinst those religions founded on different beliefs. In maither country appaintments to public offices can be make an grounds of a religious belief.

#### Chapter VII

# Profession of Policion.

The right to profess religion is next to the right of freedom of conscience. A right to profess religion moons a wight to conficet open colleton, or balled by way of teaching, practice and observance. The freedom of conscience is constitue informal but nevertheless it is natural that there should be outpard configuration of ideas ulideb lie bidden in the consciouse of a con. Some some is with religious feliefs. They take their shope internally in the wind of the believer. Here also there is a termine tion to import to others what one eincerely believes even though he might not wish to propagate his religious views. In this connection, it is relevant to define three distinct. timuch comported terms, namely, propagation, practice of religion and profession. In the case of 'propagation' a person by persuasion or otherwise induces another person to accept his religious beliefs so that his acceptance

and renardless of frontiers."

1.

Cf. articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Hights, 1948 which say ! "Everyone has the right to freeden of thought, conscience and rediction; this right to thousand freeden to change his religion or bolder, and freeden, either alone or in co. unity with others and in public or private to mandated the religious

or bolisf in teaching, practice, vorside and abservance. "Everyone has the right to freeden of opinion and expression; this tight includes freeden to held opinions without interference and to seek, receive and import information and ideas thrown any nodin

might do good to him. A person precises reliation when he does scotting in secondance with the tents of his religion for his our good. A person is said to profess religion when there is no intention to show path of salvation to others but simply implies a declaration of one's our faith. For example, toking out a religious procession, putting on some prodicts binds of ototion, wearing a mored threat, he seem a local of lair on the curve of the head would a count to profession of religions. Another example is the provision of the Constitution that the wearing and carrying of lightness should be decored to be included in the profession of the City than a

The nature and scope of profession of religion areas recently in the two cases before the Indian Ruprers Court. In both the cases the Procedential Scope Teleting to the reconvation of cartain seats for the Cabbadhad Castes for election to lok Sabba and cate Ascomblies made under article 54(1) of the Countintan was considered. However,

<sup>2.</sup> Shao Sharkar v. Emperor. Al 1940 Such 348.

<sup>3.</sup> Explanation 1 to article 25.

<sup>4.</sup> Fundature v. E. H. Hestman, AM 1995 SC 1970, and E. Halamonel v. E. H. Arminen, AM 1992 SC 101.

<sup>5.</sup> I'm Constitution (Scientified Castes) Order: 1000.

provided for reservation of certain seats for the Scheduled Castes, the Order laid down that the reservation applied only to a person of Scheduled Caste who professed Hindu or Sikh religions. In Euniahgra v. B.E. Meahrma the candidate who had won the election originally belonged to a Scheduled Caste. Later he embraced Buddhiems. Be claimed that in spite of his conversion he continued to be a member of the Scheduled Caste. The Supreme Court repailed his contention and held that on conversion he ceased to be a member of the Scheduled Caste. The Court approved the view of earlier Bonhay High Court case that the meaning of the phrase "profess a religion" is "to enter publicly into a religious state." In the opinion of the Court a public declaration was necessary in the case of profession of a religion.

"It would thus follow that a declaration of one's belief must necessarily mean a declaration in such a way that it would be known to those when it may interest. Therefore, if a public declaration is made by a person that he has censed to belong to his old religion and has accepted enother religion to will be taken as professing is other religion. If the enquire further as to whether the conversion to some sequire further as to whether the conversion to somether religion was efficacions. The word "profess" in the Presidential Order appears to have been used in the some of an open declaration or practice by a person of the Rindu (or the Sith) religion."

<sup>4.</sup> ATR 1985 SC 1179.

Harayan Haktu Karegii v. Panjabran Hukum Shambharkar, AIR 1958 Box 296.

<sup>8.</sup> Punishran v. D.P. Mashram, AIR 1965 SC 1179, 1184.

In the instant case, as the appellant had made an open declaration of his conversion, the Court held that he was no longer a member of the Ccheduled Caste and therefore not entitled for a reserved ceat.

Of the same import is S. Rajagopal v. C.H. Armugam. In this case a Hindu Adi Dravidas after having embraced Christianity returned to Hindu fold. As reconversion was not accompanied by any formal public declaration, the Court was urged to presume it by his conduct. The facts were that after conversion to Christianity in 1949, the appellant married a Hindu Adi Dravida woman in 1955. The children of the marriage were brought up as Hindus. He got the entry into his service cords altered from Christianity to Adi Dravida Hindu. In the general elections of 1962 and 1967 he stood as a candidate from a Reserved Scheduled Casts constituency as an Adi Dravida Hindu. Reiterating the test laid down in Punish Rap v. R.P. Heghran 10 that there should be a public declaration, the Court hold that the facts constituted to a public declaration that he professed the Hindu religions

<sup>9.</sup> AIR 1969 SC 101.

<sup>10.</sup> AIR 1966 SC 1179.

Another question reduced but loft undecided by the Supress Court was how to prove the center of a person converted into Hinduies. Does on reconversion to Hinduies a person enhances this original cente of birth? For example, then a person renounces Hinduies and adopts Christianity, he goes out of his cente. But then he recents back to Haddies, the Supress Court offine that he "counts back to Haddies, the Supress Court offine that memberedity of that cente." The Supress Court, however, cited several High Court accord? to the effect that on reconversion a person could again become a member of the cente in which he was born provided he is excepted by the numbers of his cente. Though this question was directly involved yet the Supress Court did not give any opinion on the point." Historica, J., who delivered the

<sup>11.</sup> S.Raingonal v. C.H. Armagon. All 1909 SC 101, 107.

Adutification-invent of hidres vs Arardecist,
All 1984 Hid 406 (1800), hurseast leder vs Indiana Engle,
All 1984 Hid 405, his Amon horsest king and vs inproperty of the state of the sta

<sup>13.</sup> Idea at 109-10.

opinion of the Court, and that own if the test evolved by the High Courts that on reconversion a person took to his original casts that test could not be applied to the case before the court because the applicant had not been accepted by the numbers of his original casts. He was, therefore, not cathiod to be main ted from the reserved Maked and Conta constituency.

The question of invicesion of foliates was also involved in the covaluarities case, helping light, gaments v. high mar Bing. <sup>14</sup> In that case the petition-ore contended that Huchin religion enjourant every person to secrifice one goat on the Bake-Id day. In the alternative seven persons tegether may even secrifice one cou. <sup>15</sup> It was claimed that disce the investral the Indian Huelins were allowed to secrifice cous and that this practice, even if not enjoined, was "certainly searchined by their religion" and as such tile arounded to be a profession and practice of religion protected by article 55. \*\*If The Supress Court, interest, did not accept this

<sup>14.</sup> AIR 1969 SC 731. InOrn p. 363 et. cot.

<sup>15.</sup> The scarffice established for one parson is a pact, and that for severe, a cow or a Cusal. If a cow be sacrified for any number of people favor than seven, it is laxin; but it is otherwise if searling out of each the laxin; but it is otherwise if searling out of each the. The Hedgan, translated by there is licalized (1907 the book Company, Lahren), if if; p. 1908.

<sup>16.</sup> Hohomand Hourf thornam v. http://or http://

contention. It said that since the provision of cowspecifies was made in Unelin Law as an alternative to sportfice of root, the practice was not eblicatory. To this, the petitioners contained that a person with six other members of his family mirit afford to sacrifice a now but wight not be oble to accord to many Clea serom. conts. Co there might be an accounts exceptiaten even if there would be no religious commission. 17 The Court rejected tide plea also. It accepted the contention of the state that many Buslims do not sacrifice a cow on the Dakr-Id day. Going back to the Hastin period of Indian history. the Court said that a number of Huslin releas had trobihited the shaphter of cove. 18 Horeover three members of the General hon Enquiry Countities set up by the U.P. Government were implies and they all concurred in the unardrous recoveredation for total ban on slauchter of

<sup>17.</sup> Id., at 740.

<sup>18.</sup> The Court nated that Hoghel Emperor Behar not only predicted one clampites but also had directed his son Humanum to follow that example. Similarly experience attack, otherwise, affect of the production of the court of t

cows. The Court, therefore, concluded :

We have, heaven, to naterial on the record before in which will emble us to say, in the face of the foregoing facts, that the scriffee of a cost on that day is an obligatory over out for a lissedings to praint his religious lelief and ideas "8"

The problems which crise in case of profession of religion are being discussed separately.

## Folizione Worsido and Processione on Richways and in Public Porks;

One of the notheds of decementating that a person professes a particular religion is public versity and taking out religious processions on public reads and public perise. As early as in 1682 a pronouncement was node by the Hadras High Court in Euribasarad Ayungar v. Bidnashriaina Ayungar, 50 where Turner, C.J., laid down the fellowing rule :

"(P)ersons of thatever sect are at laberty ...
to conduct religious processions through public streets so that they do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to much directions as the naplatrates may larkilly give to prevent obstructions of the throughfure or braceless of the public paose."

<sup>19.</sup> Ibid.

<sup>20. 5</sup> Mad 304 (1892).

<sup>21.</sup> Id., at 309.

In another case, happing v. Insher, 22 an assembly of 60 to 60 persons of the se-called Calvationists was declared unlasted by the majestrate merely because of an apprehension of public disorders. The Dasbay High Gourt held the action of the majestrate valid on the pround that where there was an apprehension of public disorder, the "opinions of policous who know the people ... is obviously valuables<sup>65</sup> and the majestrate having looked at the surrounding directants accessed declare an assembly unlasted. The Court referred to the following facts in unbolding the order of the majestrate is

"(The) different closes (of people) who live in Bouley, that feature and the influenthe entealed of which the population is under up and moreting the views of the operation is under up and moreting the these close of the control of the close of the wars, to force that views upon others, it appears to us that test people of course sense would come to the conclusion that an assently used he at that we are considering, in public strong under probably lead to a disturbance, "else"

<sup>22. 7</sup> Bon 42 (1882).

<sup>23.</sup> Id., at 50.

e4. Ibid.

<sup>25.</sup> In the United States the police is not allowed to take such preventive receives usrely on the probability of a breach of public peaces. See lairs pp. 240-31.

In two cases decided in 1909 the Codress High Court 26 took the same view that public streets were open to persons of all sects and creeds. In both these cases one section of the Bindus Wanted to bring a religious procession while the other section disputed their right. The Court hold that every one was entitled to earry a on full streets attitue oil render along the streets but no negationiar seat could clude on exceeds of eactor or immemorial unuse. an exclusive right to carry processions through such streets. The Court conhasted that the express of the right to carry processions should not interfore with the ordinary use of the reads by the general public. The Court also pointed out that a mandstrate had never to remilite the religious processions on public roads in order to provent obstruction of theroughforce and to avoid broaches of amble vence.

The question of the right to take out procession on public roads come up before the Privy Council in 1925 in Solvid Hensur Henson v. Helvid Habarand Zenen.<sup>27</sup> In that

<sup>26.</sup> Kandaswany v. Suhwaya, 32 Had 476 (1999) and Hannada v. Mallaya, 32 Had 527 (1999).

<sup>27.</sup> ATR 1925 PC 36.

case, there was a dispute between the two seets of Huslins, Shios and Sunais, as to the right of taking out procondens on highways. Both the cools werehin in the month of Loharron in a different number. The Sides carry various religious orbious while they march in the procesalon. They stop from time to time and regions a coremony called mains. Summis perform their worship in a mesque and do not take out the procession or perform the ceremony of nature. On the contrary they object to the performance of mater. In this case Summis got a prohibitory order from the magistrate that whom the procession of the Shias would mass by the side of a certain messue they were not to perform matem on the ground that the shie procession disturbed their prayers in the mosque. Therefore the Shias instituted a suit for a doclaration that they had the right to take out the procession and to perform matem. The District Judge granted the declaration but the High Court set aside the decision. Uhen ultimately the case Went on appeal to the Privy Council it was held that every one had a liberty to carry a religious procession through a public street provided it did not interfers with the ordinary use of such streets by the public. The maristrate could issue directions in order to prevent the breach of public peace. As there was an apprehension of

disorder, the medistrate had the power to prohibit the processionists from performing mater within a contain distance from the nesque. The Privy Council further hald that the local authorities were competent to pass orders for regulating the traffic and in doing that they could control the movement of owen religious processions.

The Indian Suprame Court, Inter affirmed the view of the Privy Council. In the unreported case of Pign Bug v. Eclopti Pati Req. <sup>60</sup> reiterating the view adopted by the Privy Council, the Suprame Court hold that the right to take out a procession was not unrestricted but subject to the order of the police made for regulating the traffic, or directions issued by a magistrate in the interests of public order.

In highin & So. v. Synd Falyns Headin, 29 on electric company was granted a license to instal electric circs at a height of 30 feet on the highways. Shis hashins claimed a customary right to carry tasks reaching 37 feet above the ground on the occasion of Holourren. The Bittleton French of

<sup>28.</sup> Firm Bur v. Kalendi Poti Rea, Civil Appeal no.05 of 1988, decided Cet. 29, 1988 by the Supreme Court of Reide.

<sup>29.</sup> ATR 1944 PC 33.

the Allahabad High Court of interpreting the earlier Privy Council cose of galvid Hanner Hagen ve galvid Universal Languant as guaranteeins freedow to take out religious procession without any obstruction decreed the suit. The Privy Council, however, set aside the decision of the High Court. It hold that the rights of the pluintiffs were equal to those of any other perfect of the public. Such rights might be larguily suridged. Once the municipality granted a license to the electric corpany to instal wires at a hold; to 7 feet, it must be taken that the right of the public to that extent was curtailed.

Under the Indian Constitution, the right of citimens to take out processions or to hold public meetings flows from article 19. This article quarantees that all citizens shall have the right to assemble pescently and without arms and to move freely throughout the territory of Indian. So In the case of religious procession or a religious meeting the right is further buttressed by

<sup>30.</sup> Polyas Hundin v. Hunicipal Bourd, Amedia, Am 1030 All 200.

<sup>31.</sup> ATR 1925 PC 36.

<sup>32.</sup> Hobiled Parate v. The liters of Haberschitzs, All 1961

article 28(1) which guarantees the right to practice, profess and propagate one's religion. Such rights are, however, subject to reasonable restrictions in the intersects of public order and ascality. Section 30 of the Folice Act 53 gives wide powers to the palice. They are authorized to regulate ascachiles and processions, and procession to the routes and timings for such processions. A where there is a likelihood of broach of peace, they may require persons organizing such assemblies and processions to obtain a licence. The fact of any such licence. The route of any such licence. The restrict of a procession of free can be charged either on the application or for the grant of any such licence. The route of the opinion that the police authorities had no power to

<sup>33.</sup> Act 8 of 1801.

<sup>34.</sup> Section 30(1).

<sup>35.</sup> See Achors Chardra Dob Rayma v. The State, AIR 1964 Tripura 52. The notification issued by the authorities was held valid which required 5 days notice prior to the taking out of a proceeding.

<sup>36.</sup> Section 30(3), the Police Act, 1861.

<sup>37.</sup> ATR 1926 Pat 175.

disalies the taking out of a procession but they could ask for a license to be taken so that they sight be able to make administe arrangements to control the traffic and to avoid concestion. The sene view was taken in a subsequent case by the Allahabed High Court. In Casin Rasa v. Emperor. the Court held that it was the right of a citizen to use the public thoroughfores, provided be did not comult any offence in doing so. The Court took the view that section 30 of the police Act emowered the authorities to control processions, but it conferred no absolute discretion to voluce nerotacion. 30 7t was further half that swen if a person made a promise to the Police Superintendent that he would not take out a procession and yet took it out. it Would not be treated as a disobedience of orders so as to empase the person to any penalty since the police were not authorised to forbid the taking out of a procession in those circumstances. The Court noted :

"It is the right of a citizen to use the public throughtness, provided that he consist so offence in doing so, and the taking out of a procession is not actually an expect the second of the contraction of the control of the second of the conlocation of the control of the control of the Act), is any express power given to the authorities absolutely to forbit the taking out of a procession."40

<sup>38.</sup> AIR 1935 All 657 (DB).

<sup>39.</sup> The two Patna and Allah had cases were relied on in the subsequent cases. See, e.g. Ranthelenen Roddar v. Tra King AH 1951 Pot 448; Sarabala Regan v. Tra Kingt, AH 1962 Pot 244.

<sup>40.</sup> Casim Equa v. Emperor, ANR 1935 All 657, at 659.

cotion 50(4) of the folior Act also authorises the police authorities to regulate the playing of music on the public streats. In a licinal case, 41 the negistrate producted the playing of music while the procession passed by the cide of a nosque. The Halms High Court held that such an order that invalid. It was conceded that if a procession was carried by he offer of the place where religious worship was being "old by persons belonging to a different denomination, a majetarial order requiring stoppage of music for the time being might not be invalid. In substance the Court held that a general order prohibiting the playing of music whenever any procession passed a particular place could not be supported. The rationals of the Court's vict is to reconcile the conflicting claims of the followers of different religious with a vice to revent a breach of passes. 42

As stated above, 45 since the adoption of the Indian Constitution the right to conduct religious processions

<sup>41.</sup> iluthtalu Chatti v. Banun Saib. 2 Had 140 (1880).

<sup>40.</sup> Cf. the state ant of Jackson, J., in Sameh intimes v. Comparenth of Headenheading (Saf Es 188, 170, 1944):
"I think the Haits begin to operate whenever softwittee begin to affect or collide; ithis liberies of others or af the public."

<sup>43.</sup> Supra p.258-9.

forms part of the right to profess one's our religion. The police authorities have, however, the power to regulate the taking out of processions in the interests of public order, normity, health and safety. The position, therefore, is that the old provintons contained in the Police Act and the Penal Code relating to processions are valid under the Constitution. In several recent cases the courts have followed the law laid down in pre-Constitution cases. In a Hedras case of 1984 the question of holding assemblies and taking out processions was incidentally raised and the High Court citing sariier cases held that under section 30 of the Police Act the authorities have the power to sak for licences if they approhend a breach of peace on any particular occasions.

In a recent case, Espaid Fagate v. The State of Maharakira, 48 the matter case up before the Superce Court. In that case the District Hagistrate had promalgated an order under section 144 of the Code of Crimical Procedure prohibiting the taking out of processions except immeral or religious case. Section 144 of the Code was impugmed

<sup>44.</sup> Public Prospentor v. E.G. Giraguary, AM 1054 Med

<sup>45.</sup> AIR 1961 SC 884.

as ultravires article 19(1)(a) and (b) of the Constitution. Mudhalker, J., dolivoring the judgment of the Court. ruled that though such proventive measure was not permissible in the United States, it was constitutional in India. As to the argument that the test of determining orininality in advance was unreasonable, he remarked that the contention was apparently based on the opinion expressed by the American Supreme Court in Churles I. Schonek v. United States of America. 40 that provious restraints on the exercise of fundemental rights were permissible only if there was a clear and present danger." But he said that there was a difference between the provisions of the Constitution of India and the United States and "the American doctrine cannot be imported under our Constitution."47 Referring to the fundamental rights guaranteed in article 19(1), he said that while they were subject to the restrictions placed in the subsequent clauses of article 19, there was nothing in the American Constitution corresponding to clauses (2) to (6) of article 19 of our Constitution. As to section 144

<sup>48. 249</sup> US 47 (1919).

<sup>47.</sup> Babulel Parate v. State of Heboreshire, AID 1961 SC 824, at 800.

of the Code of Criminal Procedure, he said that the test Inid down in the section was not morely a "likelihood" or a "tendency" of the bronch of peace, but the power conferred by the contion was example also when there was an approhecian as Tangar, 68 including, 3., said!

> Withdis order has to be unintained in advance in order to curve it uni, threater it is competent to a locidiature to pass a los permitting an appropriate authority to their enticipitory extengation of the competence of the control of the linds of acts in on exergancy for the purpose of maintaining public orders.

In this case the police authorities apprehending trouble from the activities of the two unions of certain vertices issued an order that no assemblies and processions were to be held without a licence for a period of one year. The Court on these facts held that as the police authorrities had not properly applied their ninks while issuing the order, it could not be unbeld.

In an Allahated case, <sup>50</sup> where the license to take out a procession was refused, the High Court arrived at a different conclusion. The applicants had upplied for

<sup>48.</sup> Ihid.

<sup>49.</sup> Id., at 891.

<sup>50.</sup> Hohamad Siddigut v. State of H.P., 1934 AFR

permission to take out a procession at the time and the route fixed by the police. The authorities flatly refused the permission. The applicants petitioned the Court which upheld the refused of the police authorities. Though the Court made a reforence to the Privy Council case of Hangar Hangar, 51 where it was load down that every one had a right to conduct religious processions subject to the Lawful directions of the magistrate, it is subsitted that the High Court did not give full wedget to the provisions of the Police act. As noted above, section 30 does not empower the authorities to forbid the taking out of a procession untright. B? It simply authorises then to regulate a procession and at the most to sak for taking out a licence from the police authorities.

In the United States the constitutional protection in respect of public expression has been given a wide Latitude. A person may in cortain circumstances enter on private premises for the purpose of making religious exhortations. So However, the government has power to require the taking of licences and permits to hold public

<sup>51.</sup> Selvid Hensur Hosen v. Selvid Huberrad Zemen, AIR 1925 PC 35.

<sup>88.</sup> Sitaran Dag v. Emperor, AH 1926 Pat 173, Camin Raga v. Emperor, AH 1929 All 667.

<sup>65.</sup> Grace Horsh v. State of Alebana, 526 W 801 (1946). See intra pp. 339-60

worship, which are usually granted as a matter of course. though restrictions may be imposed in the interest of public order. The licensing outbority might refuse to grunt a licence if the aunlicant is not ready to abide by the regulations prescribing time and place for holding the meeting. The refusal should not, however, be capricious and irrettance. In cases whom the empareting statute confere untraralled discretion on the authorities in the matter of issuing of licence such a statute might be found unconstitutional. This conclusion is supported by Daniel Niemotko v. State of Harvland 34 and Carl Jacob Kunz v. People of the State of Now York. 55 decided by the United States Supreme Court. In the former case, the appellants, who were members of Jehovah's Litresses, wanted to give Bible talks in a public park in the gity of Havre de Orace in the state of Harvland. In accordance with the practice prevailing in that city the appellants applied for a permit to the Park Commissioner four times for consecutive Sundays in June and July 1949. The permission was refused every

<sup>54. 340</sup> TE 268 (1951).

<sup>85. 340 (9 290 (1981).</sup> 

time. The appeal to the City Council against the refusal was also, after hearing, rejected. The reasons for such refusals were neither recorded nor communicated to the appellants. In spite of the refusal of the authorities to give permission, the appellunts organised the meeting in the park. The moment they began the teaching of the Bible. they were arrested. Later on, they were fined by the local Court on the charge of disorderly conduct. The Maryland's Court of Appeals declined to interfere and contirmed the sentence. The United States Supreme Court, on appeal, reversed the judgment and held that the appellants had the right to hold religious worship in the public park. The Court was critical of the manner in which the Park Commissioner and the City Council had refused to grant the licence without recording any reasons for the same. In the opinion of the Court licensing statutes and ordinances "in the absonce of narrowly drawn, reasonable and definite standards for the officials to follow, must be (deemed) invalidants In the instant case it was merely a "practice" Which could not be uphald as it did not provide for any standard to made the exercise of discretion. In the words

<sup>56.</sup> Daniel Higgorie v. State of Heryland, 340 US 268, 271 (1951).

of the Court !

"No standards opener anywhere; no narrowly dream limitations; no circumservling of this should be power; no substantial interest of the community to be served..." (The lack of standard in the Honnestasting "procided" renders that "practiced" a prior restricted in the common of the power of the process of

In the latter case, gagt impd Kugs v. Reals of the Linia of Hey Kopk, 08 the appellant, who was a Raptist ministor, was convicted for holding a religious moting without a permit. The City of Hew York had adopted an ordinance under which it was unlessful to hold public worship meetings on the streets without first obtaining a permit from the city Police Commissioner. The permit obtained by the equalization for the year 1944 to preach on public highways was later on revoled on the ground that he had "ridiculed and demounced other religious beliefs in his meeting." In 1947, and again in 1948 he explied for permits but they were "discopproved" without assigning any reason. The appellant was arrested in September 1948 for speaking without obtaining a permit. The United States Supreme Court

<sup>57.</sup> Id., at 272-3.

<sup>58. 340</sup> US 200 (1951).

<sup>59.</sup> The relevant part of the said ordinance roof :
 "It shall be uniseful for any person to be conowned or instrucental in objecting or promiting
 any assemblage of persons for public worship or
 extortation, ... (without) a persit therefor
 Which may be rearred and issued by the police
 Coordistoure.\*

In, at 291, fm.;

by an 8 to 1 decision hold that the Hew York statute violated the First Acandment in so far as it authorised the Police Condiscioner to revolve or refuse a permit at his unfattered discretion. Vinson, C.J., who delivered the majority opinion, relying on Ergal Hame v. Semittee for Industrial Erganization, C. Dald that strotts and parks had since time immesorial, been used for "communicating thoughts between citizans, C.J. He also cited James Entrell v. Stata of Engraphication for the proposition that the licensing system, which gave to an administrative efficial discretion unrelated to the proper regulation of public places was unconstitutional, C.

It is beyond dispute that if regulations exist to control processions and public meetings in order to maintain public peace and to ensure orderly conduct of processions passing through the same route or being held at the same place, they are unobjectionable. If different communities holding divergent and antagonistic views are permitted to use the same street or park without any restraint there is

<sup>60. 307 15 496 (1939).</sup> 

Id., at 810. Cited by Vinson, C.J., in Carl Jagob Kuns v. Logols of the State of New York, 340 US 890,293.

<sup>62. 510</sup> UB 296, 305 (1940).

<sup>58.</sup> Jackson, J., in his diseased pointed out that the appellant was free to note his speech on a private property. But as he wanted to speak on a public property the public authorities had discretion to refuse or creat the same logit faceh time ve Econic at the Author 100, 300 to 100, 200.

a likelihood of trouch of the pooce. She authorities may not be concerned with the objectives of persons organizing meetings or proceedings but they are certainly concerned to concurs amonth running of the tractic along the route on which the procession passons. The rules made to ensure this would possettly be unledd.

It is unsecessary to dite outbrittee on these points. But one may, by two of example, refer Millis Equ v. Mista of Head Headship, 64 where a larre number of Jehovah's Mitmesess were convisted for violating a state statute Which remained a parmit to hold a procession on a public street. 65 The United States Supreme Court approved the view of the state Supreme Court that the conditions in the Micenes served "to prevent confusion by overlapping parades or processions, to secure commendes use of the streets by other travellers, and to ministes the mist of disorders, 65 The Court said that the civil liberty implied the existence of an organized society and for the use of such liberty it was necessary that the city authorities should see that there was no overlapping of the time and place. Numbers, C.J., delivering the ununious spinteen of the Court said \*

<sup>64. 312</sup> E 569 (1941).

<sup>63.</sup> Public Low of New Hampshire, chap. 148 c. 0. Ibid.

<sup>66.</sup> Hills Cor v. State of Low Hernsteins, 312 to 660.

"The authority of a municipality to impose regulations in order to ensure the safety and convenience of the people in the use of public highways has never been regarded as inconsistent with civil liberties but rather as one of the means of safequarding the good order upon which they utilizately depend, "F"

It is worth noting that the Jehoveh's Witnesses were not prosecuted for their views which were alleged to be defenstory and semprilous. 68 But in Carl Jacob Kunz v. People of the State of New York discussed above. 69 the nermit was refused, not just to control the overlanging of time and place but to prevent ridiculing and denouncing of other religious beliefs. In Frank Hogus V. Connittes for Industrial Organization. 70 decided in 1939, the Supreme Court struck down a statute which authorised the refusal of permit in order to prevent "riots, disturbances or disorderly assemblace."71 These conflicting cases cannot be easily reconciled. But it seems that the holding of the meeting cannot be prevented in advance on the ground of possibility of disturbance. It is the duty of the authorities to make elaborate police arrangements and take other precautions for the purpose of maintaining law and order. Unless

67. Id. at 574.

<sup>69.</sup> Some of the remarks printed on the mighboards alleged to be securitious were "Telipton is a Snare and a Rackets" "Fascian or Freedom. Hear Judge Rutherford and Fasc the Facts."

<sup>69. 540</sup> US 290 (1981), gapra p. 248.

<sup>70. 307</sup> US 496 (1939).

<sup>71.</sup> Ide, at 501 fm. 1.

ricting or disturbance either actually takes place or becomes so imminent that it cannot be evoided, the authorities should not it is argued ban the holding of the meating. 78

## (ii) Profession of Religion and Temple Entry.

Both in India and the United States, there are religious institutions which are run by religious denominations. The state does not usually interfere with them except in rare circumstances and that too just to ensure that the persons in control of these institutions do not misuse their authority. The major question raised by these institutions is that they have by and large restricted admission to these institutions on various grounds. In such a case the state may be compelled to interfere in the interest of those who are denied admission and are thereby discriminated. This problem exists both in India and the United States. Until recently, in India the low-casts Hindus, called the untouchables, were not allowed to enter into Hindu temples. So also in the United States there are separate churches for the whites and the negroes and the latter are not veloces in the churches of the former.

<sup>72. &</sup>quot;A statute that enables the community to refuse to allow the meeting, morely because it is simpler and more seconomical to bun the meeting than to provide the necessary policing, would be unconstitutional." Pfeffer, Leo. Church State, and Ernedon (1905, Beson Press, Boston), 657.

In India the problem has been attempted to be solved by the Constitution itself. Article 28(2)(b)75 provides that the state is empowered to make a law to three open "Mindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus." A Article 17 specifically forbids untouchatdity. Even prior to the adoption of the Constitution statutory reforms were carried out in many province.

79. The Miner Harijan (Recoval of Civil Dischlittice)Act,
1948 (Bihar Act is or 1949); the Enchey Harijan
(Removal of Social Dischlittice)Act, 1946 (Bonbay Act
10 of 1947), the Bonbay Harijan Temple Entry Act, 1947
(Bonbay Act 35 of 1947), the Central Provinces and
Berar Scheduled Castes (Removal of Civil Dischlittee)
Act, 1947 (Cir. & B. Act 26 of 1947); the Central Provinces are Berar Carlot (Birth Albert Market) (Cir. & B. Act 26 of 1947); the Central Provinces are Berar Carlot (Birth Albert Market)
(Cir. & B. Act 26 of 1947); the Central Provinces are Berar Carlot (Birth Albert Market)
(Cir. & B. Act 26 of 1947); the Central Propungab Act 16 of 1948); the Market Benoval of Civil
Disabilities Act, 1938 (Hadres Act 21 of 1938); the
Orisas Removal of Civil Disabilities Act, 1946 (Cir. Provinces
Act 11 of 1949); the Orisas Temple Entry Authorisation
Act 11 of 1949); the Orisas Temple Entry Authorisation
Benoval of Social Disabilities (Act, 1948 (Orisas)
Benoval of Social Disabilities (Act, 1948 (Med))

<sup>73.</sup> Article 25(2)(b) says :

<sup>&</sup>quot;Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law - ... providing for codal weifare and refore or the threwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes "Explanation II. - In sub-clauge(b) of clause 2, the reforence to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sidh, Jaina for Buddhet religion, and the reforence to accordingly as institutions shall be construed as accordingly as institutions shall be construed.

<sup>74.</sup> Discussed at pp. 471-7 infra.

princely states, 76-77 The Indian Parliament in order to carry out the constitutional provisions ensoted the Untouchahility (Griffence) Act <sup>78</sup> Which makes it an ordense to provent any person from entering places of public vership on grounds of untouchabilitys <sup>70-60</sup> In some case courts could not give effect to

<sup>76.</sup> The Hyderchad Harijan (Pencral of Bocial Minalilities) Bogulation, 1988 (No.50 of 1988 Mania); the Madrian Bogulation, 1988 (No.50 of 1988 Mania); the Madrian Bogulation Mania Mania

<sup>77.</sup> All these enectments followed the general lines of the Madres Ferryal of Civil Disabilities Act 1038(18ds Act 81 of 1939) with miner variations. They reads it a criminal offence to enforce disabilities against untouchables.

<sup>78.</sup> Act 22 of 1955.

<sup>79. &</sup>quot;Whoever on the ground of untouchability prevents any person!

<sup>(1)</sup> from entering any place of public worship which is open to other persons revoluting the mace reliation or belonging to the more reliation domination on my section thereof, as such persons section thereof, as such persons of extending the reliation of the property of the property

<sup>(11)</sup> From worehipping or offering pregers or performing any rollipon services in any plots of railite oversity, any rollipon services in any plots of railite oversity, permissible to other persons professing the good paintened or blooming to the gar rollipons disonation or solve section thereof, as such persons chall be punishable with depresentation to the section to the section of the throughout its (ofference) act, 1994.

the provisions of the Act as it was limited to persons professing the same religion or persons telonging to the same religious denomination. Thus, it has been held that a low-coate Hindu cannot claim entry into a Jain temple for the reason that firstly, he is not a Jain; and secondly, even non-Jain coate Hindus have no right of entry into such a tample.

A Headaya Predesh one <sup>82</sup> exemplifies the point. There the authorities for the purpose of enabling Hindus to visit a Jain temple installed a Hindu ideal in it. They prohibited the Jains from entering and wershipping in the temple except on condition that they allowed the Hindus to worship the welly installed ideal. The Madhya Prodesh High Court rejected the claim of the state that it could interfere in the namer in which it did and held that the installation of a Hindu

<sup>80.</sup> Some states have also consted laws declaring and assuring to every mether of a depressed class the right to enter into every linds temple and offer and participate in worship in the same same or not to the same extent as Hindus in general or any section therefor, See e.g., The Uttar Predesh Temple Entry (Declaration of Fight) Act, 1986 (U.P. Act No. 33 of 1886).

<sup>81.</sup> Itata v. Euranchand, AIP 1988 PF 35% Ges also Empireur Tarachard v. State of Bonbay, AIM 1998 Bom 83%, a case on the Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947 (Bombay Act 35 of 1947).

<sup>82.</sup> Teirai Chhogalel Gandhi v. State of Hadhya Pharat, AIR 1958 NP 118.

idel in a Jain temple was deplorable. The state had newer and was actually under a duty to take appropriate action to maintain public order, but the interference in the atrougstances of the case could not be instifted. In another case, the practice whereby the untouchables were prevented like other ordinary members of the community from entering into the 'Holombelem' of a temple belonging to the Gowda Saraswath Braimin community was not held obnoxious. 83 In Swami Harthurnand Saraswati v. The Jailor in Charge District Jail Banaras, 84 the famous Visksanath temple case. the constitutionality of the Uttar Pradesh Removal of Social Disabilities Act Was challenged. The Act provides that a person cannot prevent another from having access to any public temple or enjoying the advantages. facilities and privileges of any such temple to the extent to which the same are evaluable to other Hindus. The Vielmanath temple was open to high caste Hindus only. The low-casts

<sup>85.</sup> State of Kerole v. Penkitasyara Prakhi, AE 1991 Ker 60s. The same rule was epplied in other temple enter cases, e.g., har land Shacti v. Sur Beritath Temple Committee, int 1992 Sc 28s. Batt Habandra v. Indian Domition, AE 1991 Ortsan 10s. Swart Heatharound Sarangat v. The Jodier in Charge District Loil Remaras, AE 1994 All 60:

<sup>84.</sup> ATR 1984 A11 601.

<sup>85.</sup> U.P. Act 14 of 1947.

<sup>86.</sup> Id., 8. 3(d).

Mindus or the so-called Herijans were not permitted by the temple priests to enter into the unia tangle. The persons of the excluded class could have jargelen of the hely image through an aperture having its approach by an outer passage adjacent to and separate from the main someturary. When, however, they insisted upon their ontry, the temple authorities raised objections and protests. They contended that the enabling at was unconstitutional. The Division Bench of the Allahabed High Court rejected this contention and upheld the velidity of the enactment on the beats of certain previous decisions of different courts.

The quortion of temple entry arone before the Supress Court in Bri Venkutarsam Boyam v. State of Hyaces. In that case Goods Suraswath Frahmins of a particular village claimed a right to exclude Hindus of a lower social strate from the temple of their denomination. The Hadras Act had provided for the right of "persons belonging to the excluded classes" to enter "ony Hindu

<sup>87.</sup> Handkinsunders Shatter v. E.S. Handdu, AM 1947 FC 1., Kalidon Amthersm v. Emperor, AM 1949 Dom 188, and State v. Gulah Bingh, AM 1985 All 483.

<sup>88.</sup> ATR 1988 SC 255.

<sup>89.</sup> The Madras Temple Entry Authorisation Act, (Hairas Act 5 of 1947) as exemded by Act 18 of 1949.

temple and offer worship therein in the same manner and to the same extent as Mindus in general. Though the Supress Court admitted that the temple in which the excluded class claimed admission was a demoninational temple meant only for Gooda Harassath Frabrins, it held that the scope of article ES(2)(b) was wide enough to include demoninational institutions. Venkwarans Alyar, J., delivering the opinion of the Court declared:

"(F)ublic institutions would mean not merely temples dedicated to the public as a whole but also those founded for the benefit of sections thereof, and demoninational temples would be comprised therein."

It may, however, be noted that there is a wital difference between this case and the Jain temple cases referred to above. In this case the temple was generally open to all high casts Hindus whether they belonged to the Gowda Saraswath Brokmin community or not, but in the Jain temple cases the claimants did not belong to the Jain community.

Recently the question came up again before the Supreme Court in <u>Shastri Yagnapurushdasis</u> v. <u>Huldas Shundardas</u> Ya<u>ishya</u>, <sup>98</sup> the so called <u>Satesandi</u> case. The Bombay Act <sup>93</sup>

<sup>90.</sup> Sri Yenkataranana Revaru v. Stata of Hygore, AIR 1958 SC 255, 260.

<sup>91.</sup> Ide. at 267.

<sup>99.</sup> AIR 1966 SC 1119.

<sup>93.</sup> The Bombay Mindu Places of Public Worship (Entry Authorisation) Act 1986, (Bombay Act 31 of 1986).

provided for the opening of Hindu places of worship to all sections and classes of Mindus. It was contended by the appellants, who belonged to the Swardnarayan sect, known as the Satsanti sect. that they formed a sect of their own which was emilraly separate and distinct from the Hindu community. As such the untouchables or even non-Satsannia could claim entry into such touples unless they were made Satsancis by initiation. But the Supreme Court rejected the plea and held that the Satsancis were Hindus and they could not exclude the low-caste Hindus even if they did not become Satsangis by initiation. Galendragadkar, C.J., who delivered the judgment of the Court, said that the main object of the temple entry legislation was "to establish complete social equality between all sections of the Hindus in the matter of worship ... "94 Dealing with the contention that Satsancis were not Hindus, he traced the history and nature of Hinduism. After referring the authorities, like Monter Williams, 95 Dr. Radha Krishnan, 96 and Max Muller 97 he came to the conclusion that the usual test applied to any

<sup>34.</sup> Shaetri Yamapurushdaeti v. Huldas Handordae Voichya, AIR 1966 SC 1119. 1127.

<sup>95.</sup> Monier Williams, Religious Thought and Life in India (1885), Minduiss. Referred to Ma, at 1198-9.

<sup>96.</sup> Radhakrishman, The Hindu Yier of Life, Indian Philosophy, Vol.I., Ind.

Haz Muller, Siz Systems of Indian Philosophy. Ide. at 1130.

provided for the opening of Hindu places of worship to all sections and classes of Hindus. It was contended by the appellants, who belonged to the Swaminarayan sect, known as the Satsangi sect, that they formed a sect of their own which was entirely separate and distinct from the Hindu community. As such the untouchables or even non-Satsangis could not claim entry into such temples unless they were made Satsangis by initiation. But the Supreme Court rejected the plea and held that the Satsangis were Hindus and they could not exclude the low-caste Hindus even if they were non-Satsansis. Galendragadkar, C.J., who delivered the judgment of the Court, said that the main object of the temple entry legislation was "to establish complete social equality between all sections of the Hindus in the matter of worship.... Dealing with the contention that Satsangia Were not Hindus, he traced the history and nature of Hinduism. After referring the authorities. like Monier Williams, 95 Dr. Radhakrishnan, 95 and Max Muller 7 he name to the conclusion that the usual test applied to any

<sup>94.</sup> Sheatri Yagnapurushdasii v. Muldas Dhundardas Vajahya, AIR 1986 SC 1119, 1127.

<sup>95.</sup> Williams, Monier, Religious Thought and Life in India (1985), Hindrigms Referred to 1914, at 1188-9.

Radhakrishnan, Dr., The Hindu View of Life, Indian Philosophy. Vol. I., ibid.

<sup>97.</sup> Max Muller, Six Systems of Indian Philosophy, 1916, at 1130.

recognised religion was inadequate in dealing with the nature of lindu religion. Normally any recognised religion or religious ared subscribes to a body of set philosophic concepts and theological boliofs. But in his vice it was doubtful whether this criteria could be applied to the Mindu religion. 98 Realising the difficulties of putting Minduian within any set of philosophic concept, he quoted with approval its occential features as given by Dal Gangadhar 713ab

"Acceptance of the Vodes with reverence; recognition of the fact that the means or ways to salvation are diverse; and realisation of the truth that the number of gods to be worshipped is large, that indeed is the distinguishing feature of linku religious."

Tracing the avolution of the Dataengi sect and its main principles, he found that it is principly based on the philosophy of Visishtadvaitavada propounded by Renanujacharys, according to which.

"every individual should follow the min Vedic injunctions of a good, plous and religious life and should attempt to attain solvation by the path of devotion to Lord Krishna." 100

Even the 'Nantra' which is given to a person at the tire of initiation, herely says !

"Lord Krishma, thou art my refuge, Lord Krishma, I dedicate myself to thee." 101

<sup>98.</sup> Id., at 1189.

<sup>99.</sup> Quoted from Tilak, Bal Gangadhar, Gilorahanaya.

<sup>100.</sup> Ida, at 1134.

<sup>101.</sup> Id., at 1134.

The Chief Justice found that though the Satsangis could be regarded as social reformers, but they were not out of the Hindu fold. Summing up he said !

"In conclusion, we would like to emphasise that the right to ontor toughes which has been weenlanded to the Harljans by the impuped Act in subctance symbolises the right of Harljans to only all social constities and rights for, let it always be remembered that social justice is its main foundation of the decompation way of like ensurings in the provisions of the Indian

In Max Most Blastist v. Shri Radrianth Termie Committes, 105 another type of question concerning temple entry areas before the Supreme Court. In that case certain Pandas used to escert pilgrius to that Badrianth temple and in return they got some recommend from the pilgrius when they escerted and helped in 'darsham' and worship. Shri Badrianth temple management connittee, constituted under a state act, 104 put restrictions on the entry of these Pandas into the temple when accompanied with the pilgrius. The Committee justified it on the ground that it had under adequate arrangement for darsham and worship and therefore the services of Pandas were not necessary. The Committee

102. Id., at 1138.

103. ATR 1952 BC 245.

104. Shri Badrinath Temple Act, 1939 (U.F. Act 16 of 1939).

also laid down that the donations given to pandas within the procingts of the temple should be appropriated under the Act on a denotion to the termin. Helerian, J., who delivered the indepent of the Court, traced the history of the prectice of the Pundus associated with most of the temples of pilorimage. In his coinion Fordes had, as a member of the Hindu corrunity, an equal right to enter the temple as any other person of the committy had. He could not alaim a right to outer into the sagred parts of the terple, ease, the inner senctuary or the 'Hely of Helies' Where the detty was installed. The reason for such restriction was, as mentioned in the judgment, that actual service to the deity was performed by the shebait or by a person specially designated for the purpose, and that the Hindus in ceneral were not allowed to enter into that part. . Similarly the Pandes could not be allowed to have any preforential treatment. But in the part of the temple where the Hindu public was allowed to enter and to have darshan of the deity, the entry of the Pandas could also not be restricted. Whether they went alone for darshan and worship, or they ascerted the pilories to the temple for darshan and worship. Hukarisa, J., declared !

"As the Penda as well as his client are both Hindu worshippers; there can be nothing trong in the one's accompaging the other inside the Tongle.... In law, it makes no difference whether one performs the act of worship minself or is added or guided by another in the performance of them."105

The Court case hold that a denation which a Funda received whether inside or outcide of the targis was a kind of private donation and could not belong to the targite merely because such a denation was made within the targite procincts.

The aforesaid discussion slows that the persons

belonging to a particular religion, whether untouchables or not have been given the sere rights as are anjoyed by others in respect of temple entry. In this respect there cannot be any discrimination against any individual on the ground that one is a caste Windu and the other is not. 100 But if there is any convention in any temple that the act of actual vorside of the deity, as different from its darsham, in to be performed only by designated

<sup>105.</sup> Her Herl Chantri v. Chri Bedringth Tomple Cornition.

<sup>106.</sup> Harc Colenter, Temple Entry and the Entouchebility (offercog) Act, 1088, 6 JHL 108 (1964).

pricets, they can alone to near the deity to the exclusion of others whether of high caste or of low caste.

107. Har Hari Shastri v. Shri Bedrinath Tomple Committee, AM 1982 SC 245, Etara of Kerala v. Venidinguara Frahm, AM 1961 For SS.

## Chapter VIII

## Practice of Religion

"he practice of religion is the auternal manifestation of religious ballet. It means that seticle of grants as much freedom to religious practice as it does to religious belief and profession. In some earlier cases some of the state courts in India expressed the view that state protects religious belief but not religious practices. In The State of Sombay v. Harama Anna Mali. Charles C.J., had said that "a sharp distinction must be drawn between religious faith and belief and religious practices. What the state protects is religious faith and bolicf." In the view of the Court if religious practices run counter to public order or to a policy of sectal welfare upon which the state has embarked, then the religious practices must give way to the good of the people of the state as a whole. This view was actually based on the authority of the American case, Samuel D. Davis v. K.G. Reason. 3 In Marasu Appa onse the Court said that though the freedom to believe was absolute, the freedom to manifest the belief by evert acts was not so.

<sup>1.</sup> AIR 1952 Bom 84.

<sup>2.</sup> Id. at 86.

<sup>3. 133</sup> UB 333 (1890).

<sup>4.</sup> The State of Rombay v. Horeau Acre Hell, AUC 1982 Nom 84.

The question of the freedom of religious practice was elaborately discussed by the Supreme Court in Commissioner Hindu Beligious Endowments, Madras v. Sri Lokebringra Tirtha Swanter of Srl Shirur Hutt. 8 In this case the Cuprems Court held void a provision of the Madras Mindu Beligious and Charitable Endowments Act, 1981. empowering the Corriectorer of Endowment and his subordinates to enter religious institutions and places of worship. The question arose whether the Act constituted an interference with the management of rolinious institutions and with the rites and ceremonies, and religious practices. Though the ease was directly concorned with the rights of the head of a religious institution under orticle 26(b) as to the management of the affairs of religious denomination in matters of religion. it was suggested that the practice of religion in article 25(1) and matters of religion in article 20(b) have the same scope. Hukeries, J., delivering the unanimous opinion of the Court, observed that the Constitution gave protection not only to relicious belief but also

<sup>5.</sup> AIR 1954 SC 282.

 <sup>&</sup>quot;Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof chall have the right as to manage the own affairs in matters of religion, \*\*\*." Article 20(b), Constitution of India\*

to religious practices. According to him :

Calla 1

"The guarantee under our Constitution not only protects the freedom of reli-dons opinion but it protects also ests done in pursuance of a religion and this is node clear by the use of the expression "practice of religion" in Art. 25."

He cited, in his support, the views of Latham, C.J., of the High Court of Australia to the effect that the religious freedom protects not only the liberty of opinion but also acts done in pursuance thereof. Hakerjan, J., quoted with suppoyed the following measures from the indepent of Latham.

"At is sensitions surgested in discussions on the subject of freedom of religion that, though the civil overment should not interfere with religious pointings it revertishes may deal ast pleases with any larger interfere with religious principal and the state of the control of the control of the intringing the principles of freedom of religion. It expects to mote to difficult to maintain this distinction as relevant to the interpretation of saids. The cities are considered to the control of religions, and therefore it is intended to evited from the operation of any concentral the said which are done in the exercise of religions. Thus the next of religions has the three control of the c

Uhile dofining the term 'religion' Bukerjea, J., rejecting

Cognissioner Hindu Delicious Endomente, Medras v. Sri Lakelrindra Tirthe Secrior of Eri Shirur Huit, AM 1954 SC 282, 290.

<sup>8.</sup> The Australian Constitution says :

"The Commonwealth shall not under any last for establishing any religion, or for imposing any religions observance, or for prohibiting the free carmides of a consideration of the commonwealth of the Commonwe

The Componeealth of Australia Constitution Act 1900 (63 and 64 Victor:12 s:116).

as improving and inadequate the definition given in Remail Dignity vs. Help, leagen 10 held that the term religion had its basis not only in a system of bolief but also in the "wituals and elsewances, coreconies and redge of vorobity which (are) regarded so integral parts of religions.\*11 He stated that the religious freedom in article 28 included not only the freedom the entertain such religious bolief, as may be approved of by his judgment and conscience, but also to swithin the belief in gush nutural sale as he linking praper.\* 18

In a subsequent case while interpreting article 25

<sup>•</sup> Adalute Company of Johopah's Ditrasses v. The Companyalth, of Clin 116, 127(1043). "moted in Completioner High Lobelmines and Lobelmines and Lobelmines and Lobelmines of Line Everyal of Line Every Lobelmines and Lobelmines and

 <sup>133</sup> U. 333 (1990). The definition given therein is discussed at p=130 gunra, Criticising that definition he observed for the Court;

Wie do not think that the above definition can be regarded as addres predes or adomate. Articles 88 and 25 of our Constitution are based for the most part upon Art 4462, Constitution of Size and we have great doubt whether a definition of 'solition' as given above could have been in the minds of our Constitution-missars when they frused the Constitution—missars when they frused the Constitution.

Commissioner Hindu Relictous Endoments, Hedres v. Eri Lukshmindra firths Everior of Eri Shirur Hutt, AIR 1854 95 282, 280.

Commissioner Hindu Helicious Endoments, Hedros v. Cri Lekshuldra Hirths Swanier of Sri Shirur Huit, AIR 1954 SC 282.

<sup>12.</sup> Id., at 289 (Emphasis added).

<sup>13.</sup> Ratilal v. State of Bombay, oth 1954 SC 888.

Hukeries, J., ruled that the right to religious freedom extended only to "such overt cets as are enjoined or sametioned" 14 by one's our religion. While in Shirur Mutt case 18 the Court held that a person had a right to exhibit his belief in such outward acts "as ho thinks proper", in Hatilel case, it hold that such an evert get should be one which was enicined or canciloned by his validion. In another subsequent case, Mohom ad Hanif junyashi v. State of Bihar. 17 the Surrome Court qualified the right in another direction. In this case the impurmed statute had prohibited the slaughter of cows. In his indepent, Das. ('.J., observed that the Court had first to be satisfied whether the claim that the sacrifice of a cow was "enjoined or sanctioned" 18 by Islam was well founded. On the facts he held that the practice was not "on obligatory overt act for a Mussalman to exhibit his religious belief." 19 He did not, however, enter into the issue raised by the appeliants that though the overt act was not enjoined still it

<sup>14.</sup> Id., at 391. The full text runs as follows:
"Thus, subject to the restrictions which this Article imposes, every person has a fundamental right under our Constitution not person to entertain such reliclous belief as may be approved of by his judgment or conscience but to exhibit his belief and ideas in such overt acts as are enjoined or sanctioned by his religion and further to propagate his religious views for the editocation of others."

Constantors Hindu Pelitorus Balosconte Hubras v. Bri Lakabeludra Lirthe Evander of Bri Bairny Buit, Als 1954 50 888. 10.

Ratifal Panachund Gandhi v. State of Bonbay, 528 1984 16.

<sup>17.</sup> AIR 1958 SC 731. This case is dealt at some length at pp.232 et. cot. gupra and pp. 365-77 infra. Id., at 750 laphaels addd. Id., at 760. 18.

was "cortainly constioned by their roll-thon," O It could be, therefore, concluded that the requirement that an overt act should be enjethed "or" camerioned, was made stricter in the sense that not only should the practice be sanctioned but it must also be obligatory. It was argued that in place of core-clauminer, flucilins could alsouther corels on the occasion or rube gifts in charity as a substitute. Since an alternative was available the Court ested upon it to declare that sloughtering of cours was not obligatory. Text year the Court clarified the position by holding that the religious freedom is guaranteed to "gagenting retained practices," of

Two years later, the Supreme Court again modified its opinions. In Surgal Courtitoss, Almos vs. Eaga Sussain All. <sup>28</sup> the Durgah Khawaja Sabab Aot<sup>28</sup> was challenged on the round that it violated article 96 of the Countivition. In that case the Court held that a practice of religion should be not only essential but an integral part of religion. The Court was of the opinion that unless that additional caution was taken it was possible that socials practices might find place in it owing to some superstitious beliefs provaling in

<sup>20.</sup> Ibid.

<sup>21.</sup> Sardar Sarun Sinch v. State of Punjab, AIR 1050 EC 860, 868. Smbhaets added.

<sup>28.</sup> AIR 1961 BC 1402.

<sup>23.</sup> Act 36 of 1955.

## a religion. The Count anid t

"(That in order that the provisions in question should be treated as a part of rollisten they must be regarded by the control of the control

In Cilianat that fewinded it ishured v. State of Reiesthen, 28 the Supress Court reiterated its confier judgment and laid down that religious freedom was guaranteed only in respect of those practices which were "an integral part of the religious." 28

Thus we find that the judicial opinion has moved from the view that the practice instood of simply boing "enjoined or conctioned". The the "an integral part of religion. \*28 This leads to another question. How are we to decide whether a particular practice is an essential or an integral part of religion or not? Further if the natter is challenged, whether the courts should rely on the religious authority or

<sup>24.</sup> Durosh Countities. Aimer v. Syst Hunsain All. AIR 1961 SC 1402, 1415. (Emphasis supplied).

<sup>25.</sup> ATR 1968 SC 1638.

<sup>26.</sup> Ida. at 1660.

<sup>27.</sup> Constantoner Hindu Helichtone Endomente, Hodras v. Eri Leisenfudga Tirthe Sweder of Bri Shirur Jutt, AM 1904 50 882, 290, Betilo Lenchurd Scothi v. Etate of Rophny, AM 1984 50 589, 301.

<sup>28.</sup> Durrah Correction Allor v. Evad Hungain All, All 1001 SC 1608, 1618 Elizate Ent for milital Habrai v. Etato of Eaglanthen, All 1963 SC 1638, 1600.

docide themselves? In the earlier decision the Surrems Court took the view that it was nor the individual to decide, whether a reliminus practice was or was not an essential part of his religions. Later cases indicate that it is for the law courts to docide the controversy. In Birrur 19th cases, lumerica, J., was of the opinion that the question whether a particular practice was an essential part of religion should be decided according to the tenets of the religions seet concerned. He had eadd !

"(W) hat constitutes the escential part of a religion is primarily to be accordanced with reference to the doctrines of that religion itself. If the tength of the first religion is the state of the st

But by 1965, the Court roughed the conclusion that only those practices were protected under religious freedom which were integral part of religion. The test is whether the particular consumity regards it as sensiting essentials. If, however, there is a controversy on this matter, the

<sup>29.</sup> Commissioner Hintu Beltinium Endoments, Holyas, v. Bri falshindra Tithe Swider of Bri Hurur Butt, AM 1924 SC 282, 200. Emphasis added.

proper form to tendre in the court. In <u>Cidioust First</u>

Could will be and to Frate in Laboratory Caparisms, C

"With unagraining all a discount is one jor in depaided to the Charge and in their may fire from the years or control to the Charge and in their fire of the charge and in the charge and in the charge and the charge a

"This approach of "In Indian agreem Court has been a thinked." There is no dutil that his relations freedom and not be not at a court of a guesty account within our thin department of a purely account should accept the contention of a purely and count should accept the contention of a purely and count that a cortain provide is of a cold town churacters "allow in a farm all, a nation of faith out it is not only distinct but consider impossible to prove the redi town 'colden hald

<sup>30.</sup> Filtrand Chai Joseph Walth School ve Hinto of Literathers, ART 1005 1650, 1650-1 invitate sentiates. It may be more that the chair the chairton, though indirectly, that personally it to do the the constitution of calls which prefer the man through for the San religion.

<sup>51.</sup> See in commission on onto by alternations in a process of interest of interest of interest of interest in the occasion of out that in one of interest invision different sections of a domination, it is not interest and the precision of a domination, it is not not because and interest of the interest of the interest of interest into the interest of the interest into the interest of the interest into the interest of the interest into the interest into the interest interest into the interest of the int

by a person. 32 If a certain practice has come into baing and that practice is observed by a section of the community, it should as for as possible be unled unless 1t runs counter to public order and norality etc. As interpreted by the courts article 25(1) gives protection to prectices which are interval parts of a religion but such practices are subject to overriding process of the state. Sub-clause (a) saves any law regulating or restricting any economie, political or other secular activity associuted with religious practices. This does not contemplate state regulation of rolligious practices which are protected unless they affect regality, public order or boulth, but of activities of an economic, com ercial or political character, when aggodiated with religious practices. Though the belief in religion appears also to be within the sweep of those restrictions, but the natters of 'elief and conscionce are not by their nature susceptible to any effective control. But if a person canifests his faith it may become sometimes necessary to regulate or restrict it.

supra p. 135.

<sup>39.</sup> In Adalatic Company of Molecuble litteness w. The Companienth, 97 CR 116 at 123 (1963), Lother, C.J., admitted; "What is religion to one is supercition to emchase," See also the recents of Dourlas, J., in initial States of Ingridge w. Edge is Pallary, 526 279, 667 (1964),

Moreover, clause (2) empowering the state to make laws to regulate and restrict the economic, financial, political or other secular activities which may be associated with religious practices gives wide powers to the state. All religious practices can be brought within one or other secular activity and thus be brought within the controlling power of the state. According to Harry E.

"Regarding Article 25, what part of religious practice could not reasonably fall under the control of the heads of public origins possibly; pacific possible concents, the property of the property of the property of the property of the public order, plural martiages under promise, present one of thre-walking under health, offering food to an idol or supporting priests under secondle, building temples under financial unging members to vote, not vote or ignore the flag under political rubrich\*\*

The clouse further saves laws providing for social velfare and reform or throwing open of public Hindu religious institutions to all classes of Hindus. There are a large number of persons belonging to backward classes and Scheduled castes. The system of polygamy, child marriage, infanticide, human and animal sacrifices, offering of young voman to temples as devadaging and many other customs and usages existed in the society in the name of religion. A large number of Hindus

<sup>35.</sup> Groves, Harry E., Religious Freedom, 4 JILI 191, 198

were deemed to be untouchables by their own co-religionists <sup>34</sup> as a result of which they were not only disallowed common social contact with them, but they were also not allowed to enter temples and other religious places. All religious observances in the temple were open only to caste Hindus. In order to bring such untouchables to the level of their co-religionists the state is authorized to make laws to give effect to enforce the principles laid down in the Constitution.

In the United States the position is slightly differents. The American Constitution has not only recognised the freedom to exercise religion but has also prohibited the state from establishing any religions. This has brought about a separation between the state and the church. As a sequel to this, the state does not, as a general rule, interfere the religious practices for the purposes for which the state in India is authorised to interfere in exercise of the powers guaranteed to it by article 28(2). In the United States, however, the state own control religious practices

<sup>54.</sup> Only the other day, Jagadguru Bhankaracharya of Governhan Peeth, Puis, allagedly badag his view on Rinds Bartras, said that the Hindu religion accepted uncouchables, that the Hindu religion birth as untouchables. Northern India Patrika, April 5, 1969, pts.

in the interest of public order, novality and health as it can be done in Infla under article 25(1). It does not, however, control such practices to protest other funderential rights as is permissible under the Indian Constitution. For example, in the United States if there is a conflict between the property rights and the religious rights, the latter is usually preferred over the former 50 while in India, the former is given prefurence under the clear provision of article 50(1) which has subjected religious freeder to all other provisions of the third part of the Constitution.

<sup>35.</sup> Sec. e.c., Grace Hereb v. State of Alabama, 325 E 501 (1946), Intra p. 359.

#### Chapter IX

#### Proposation of Religion

The right to propagate religion is the right to convey one's ideas and boliefs on religion to others so that if they so choose they may accept them for their own good. As propagation aims at converting others to one's own noint of view, the person propagating would highlight the good points of his own religion and underrate those of ather religions. It is also natural that those whose religion is so denounced might feel deeply burt. This gives rise to bitterness and ill-feeling, and sometimes leads one to commit acts of violence leading to disturbance of public peace. In such circumstances the government has to be vigilant and if necessary to curb the right of the citisen to propagate his religious convictions. Though the constitutional guarantee of all forms of rollsious freedom is subject to public order. it is in the case of propagation that the state has to intorvens most in order to ordintoin less and order.

Obviously the right does not justify a person to coorce another to change his religions. It merely gives him the right to communicate his views and ideas to others leaving them to accept them or not. Religious freedom implies that if one wants to follow a particular religion he should not to interfered with in his chice. It would be wrong, however, to exploit a person's economic distress or to use ushes in Theorem or concrete to communication another religion. Recently when it was alloged in Indian Particiont that the Circletian foreign identionaries "were exploiting the absence of the famine affected people in Bibbar and effected hundreds of conversions to Circletianty" during their holy distincts in that state, the minister of state for home affecte, Bind V.C. Simile, although he should his belighessment in the matter as no orderne was forthcoming that compalsion was recorded to. He said that since the Constitution guarantees freeded to propagate one's radigion, the interference of the powernest would not be justified unless it was shown that force or unless pressure was used.

It may be noted that the freedom to 'propagate' has not been specifically mentioned in any of the Constitutions

<sup>1.</sup> Here item published under the heating "Hispatementage spainting librar garget", Horthorn India Patrilon, June 99, 1967. Joseph Horthorn India Patrilon, June 99, 1967. Joseph Horthorn Market Vancent Perror was assisted to leave the country as there were complainted against him that he was calluring the poor and inducing them to become Darket are supported in the partial patrilon. The partial patrilon is a low and the patrilon patrilon and the Parliamentary questions, Horthorn India Putrilon August 10, 1968, p. 96. It is also reported that though the mamber of foreign mission wise hore core after from 1978 in 1996 to 9782 in 1968, p. 1068, p. 1078.

of the world except our own. 2 Even the Constitution of the Iriah Free State<sup>3</sup> does not epecifically provide for religious propagation. When the clouse relating to religious freedom was taken up for consideration by the Indian Constituent Assembly, some members opposed the inclusion of the right of propagation as being characters. They were

2. Pyles, India's Constitution (1969, Asta Publishing House, Sembay, 18 a Opposing the inclusion of the word "propagate", Shri Lohnsth Misra said in the Constituent Assembly "Indeed in no constitution of the world right to propagate religion is a fundamental rights" Constituent Assembly Debries, VII, 928, 884.

3. It may be noted that article 25 of the Indian Constitution is modelled on the hasis of the Constitution of the Irish Free State. See Completions Highly Religious Endowments, Morary v. Str. Leksbridge Irish Evadar of Sri Shirus Butt. AIR 1984 SC 388, 2809, gunup p.968 fm. 100. Of the original draft prepared by R.W. Munchi with article 44 of the Constitution of the Irish Free State. The original draft was !

"All Citizens are equally entitled to freedom of conscience and to the right freely to profess and practise religion in a manner compatible with public order, morality or health:

"Provided that the economic, financial or political activities associated with religious worship shall not be deemed to be included in the right to profess or practise religion."

Rao, Shiva B., The Framing of India's Constitution Beleat Doguments (1967, Indian Institute of Fuhlic Administration, New Delhi), II, 76. Art. 44(2) of the Constitution of Ireland (1937) says !

"(1) Freedom of conscience and the free profession and practice of religion are, subject to public order and morality, guaranteed to every citizen.

(2) The State guarantees not to endow any religion.
(5) The State shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious profession, belief or status.

of the opinion that this treeden would help the Christian miscionaries to convert : indus and others to their fulthothers took a different view. Pandit talestallants Haitre, for example, ead that religion being the foundation of society in India, the country would less all her spiritual values and horitage if the right to practise and propagate religion was not recognised as a fundamental right. Referring to the spiritual besitupe of India, and devocating for the inclusion of the propagation closes, he said:

"The great fount Vivolementa used to may that Inita is respected and reverse dall over the vorid because of her rich spiritual heritages... if we are to educate the world, if we are to recove the doubt and inhomogeneous and the colored procures that provathe in the world and the colored inpursions that provathe in the world the colored procures and the reduction the world the colored procure to the richt to grates and propagate her religious fuith must be conceded...
Why at there so much the or corruption in every stratum of moderny Decause we have forgotten the sense of values of things wided our forgetten the sense of values of things wided our forgetten the sense of values of the control consecution that the control of the control of the control of the control of the value of the control of the value of the value of the utnot they control that we should be after to record our sense of values which we had clear to record our sets are for which we have lead clear to the control of the weather in-self case, it is of the utnost importance that we should be able to propagate what we hemothy feel and balleve in-self

<sup>4.</sup> C.A.D., VII, pp. 818-31.

<sup>5.</sup> It is worth nothing that in Hepal "no person (is) entitled to convert another person from one religion to another," Article 14, Constitution of Hepal (1962). Communing upon a brillar provision of 1998 Constitution a corrector sava! The role of the missionarios in direct cll the Articon

and asker countries had been of boing vanguage as a countries had been of boing vanguage as a countries had been of boing vanguage as a countries as a countries as a countries of the beauting of the boundary of missionary only conversion addition on on original so access part of conversion additions on on original so access part of the boundary of

Marendra Goyal, The King and His Constitution (1989, Mepal Frading Corp., New Dolhl).

<sup>6.</sup> Id., at 832-33.

Some members belonging to the minority community were also very keen on its inclusion in the Constitution. Some persons were of the view that even if the right to expenses religion was not appearing mentioned in critical 20, the freedom of expression pursuanteed under critical 19 would be sufficient guarantee for the propagation of religion. For example, Shri Kari Munich visualized that fact, when he said !

"Even if the word (propagate) were not there, I as sure under the freeden of speech which the Constitution guarantees it will be open to any religious community to persuade other people to join their faith."

Rowever, the right of propagation has been specifically mantioned in the Constitution as a matter of abundant precaution.

It may be noted that article 25 guarantees the right of propagation to "all persons" but does not specifically monition domoninations. Also article 26 which guarantees religious freedom to demoninations does not mention the right to propagate religion. The Cuprens Court in Commissionar limits Religious Endowants, Harina vs. Eri Leisbuldar Artha Evaniar of 2ri Mahar Hatt, "wills interpreting the words "all persons" in article 28, noted that the beads of the religious institutions had liberty to propagate their tonata

<sup>7.</sup> C.D.A., VII, p. 837.

<sup>8.</sup> Alladi, Constitution and Lundarental Michte, 45.

<sup>0.</sup> ATR 1954 SC 982.

and decirines as by nature of things the institutions could act only through human accretion. In the words of the Courts

"Institutions, as such cannot practice or propagate religion; it can be done only by individual persons and whether these persons propagate their present vious or the tends for which the institution stunds is really invatorial for purposes of Art. 25.

One of the questions that arose in the case concorned the right of Mathadhipati to propagate the tenses of the institution. Inhartes, 5., specifing for the Court reasoned that though the Mathadhipati was not a corporation seals but by virtue of his being the head of a spiritual fraternity, be could not as a religious bend of the institution. He had under article 25 a right to practice and propagate the religious tenses of the institution. We night propagate his own personal views or those of the institution to which he belonged. In Equiple Pengelumi Sandhi v. Star of Pengel<sup>11</sup> also the Court observed that the right of propagation night be used by a person both in his individual expecity and on behalf of on institution. 12

There are various ways of properating religion and each may give rise to special problems. The various methods of propagation and the problems involved in each case will now be discussed separately.

<sup>10.</sup> Ibid. at 239.

<sup>11.</sup> Ratilal Penerhard Condit v. State of Reminy, ATR 1994

<sup>12.</sup> Ide. at 391.

#### A. Propagation Shrough Distribution of Religious Literatures

The distribution of pamphiots and other literature creates diverse problems. Such distribution may be free of cost or a small arount may be charged for it. In the former case, it is corronly soon that most of the distributed handbills are through such as the municipal situates soon after they are distributed; sometimes after they have been read and more often even mithout being read. In case the literature is being sold, the question of taxation arises. Should rolligious literature be taxed like other books and journals? Should little children be used to distribute and sall rolligious literature? Should the prohibition of sale on wookly holidoys apply to such a distribution? Such questions have arisen in America and have given rise to some controversy as discussed below i

### (1) Free Distribution of Religious Literature.

It is the duty of the municipal authorities to keep the streets within their control clean and tidy. In order to achieve this some municipalities in the United States have prohibited distribution of handbills without a pormit. For excepts, in alpa Legal v. Sixy of Griffin, <sup>13</sup> the impuned ordinance required the obtaining of a permit to distribute

<sup>15. 303</sup> US 444.

pasphasts. For the issuance of such a pentit no specific standards were laid down. The United States Supreme Court held that unless the refusal was beed upon "the maintenance of public order or as involving disonlority conduct, the molestation of the inhabitants, or the misuse or littering of the streets." It he ordinance could not be upheld. In several other subsequent cases, 15 the Court took the sense view. In Hamma v. Corndites for Industrial Grandsation, the Police Chief of a certain two, under the authority given by an ordinance, refused to permit the appellants from holding meetings at a certain public place and distributing pemph lats. The United States Supreme Court struck down the ordinance and held.

"the right peaceably to assemble and to discuss... and to communicate... whether exally or in writing, is a privilege inherent in citizonship of the United States which the (Fourteenth) Assament protects." 10

In another case, Clara Schmader v. State (Rosm of Irritation) a certain candelpal ordinance problikited the distribution of handfulls and circulars in public streets even to those were willing to receive them. The idea bound this problidation was to prevent the littering of streets with litte of

<sup>14.</sup> Idea at 451.

Prank Harne v. Cornitice for Industrial Cornelization. 307 US 496 (1989). Clara Helphodice v. Pictofiction of Lydnaton). 508 US 447 (1989) and line. Prio Japinen v. Unit of Repus. 518 US 413 (1945).

<sup>16.</sup> Hagus v. Comutton for Industrial Organization, 307 US

<sup>17. 308</sup> US 147 (1939).

paper by persons who after receiving than throw than away. The Supreme Court of the United States hold that the constitutional right of freedom of speech and of the press included the freedom to distribute bondbills in coder to communicate one's ideas to others. The Court observed that the city had a nover to prevent street littering. It could penalise those who actually three papers on the streets, but not those the merely distributed the hundbills in order to convey their views to others to unless there was "a clear and present danger" to the public order. 19 hrs. Ella Janison v. Stata of Texas raitoroted the lew loid down in earlier cases. It held that a municipal ordinance Which Corbade distribution of handbills on city streets violated the freedom of the press and also violated the constitutional guarantee of religious freedom if the handbills contained an invitation to participate in a religious activity. The Court further hold that the municipality could probable the use of streets for the distribution of purely correreial leaflets, even though such leaflets might have "a civic apposi, or a moral. platitudes assended but they could not sprobibit the distribution of handbills in the pursuit of a clearly religious activity."<sup>21</sup>

<sup>18.</sup> Ide. at 162-3.

Charles T. Schenok v. Britod States of Augrica, 240 to 19.

<sup>318</sup> US 415 (1943).

<sup>21.</sup> Id., at 417.

In India also in so for as the distribution of religious literature is concerned, the rule is one or less the same as in the United States. Though unlike American Constitution which guarantees the right to a free press. 22 our Constitution does not specifically mention this freedom, but the courts have in several cases held that the freedom of smooth and expression in article 19(1) (a) of the Constitution includes the liberty of the press. 23 This freedom includes the publication and distribution of pumphlets and other literature, whether they are distributed free of charge or for a nominal price. Though there is no direct case on the distribution of religious literature, it is submitted that since the freedom of preparation of religion has been specifically guaranteed in our Constitution. the cases on the freedom of pross are equally, and perhaps with yore force applicable to the freedom of distributing religious literature. Such cases are triefly given below.

In Recogn Theorem v. The State of Hedres, 24 the state
of Hadras had beauch "the entry into or the circulation,
sale or distribution in the state of Hadras or any mark

<sup>22.</sup> First Amendment to the U.S. Constitution.

<sup>23.</sup> Saked Popers (b) Ade v. Inden as Indea, AM 1985 85 505, Depart Homesons Inde v. Hann as Indea, AM 1985 86 8761 Errenta v. The State of Englas, AM 1987 66 889, Ind. Suspen v. The State of Englas, AM 1985 60 189, Sopeth Theorem v. The State of Dalla, M 1985 1980 86 184, Bodel Law Merry v. Mark 361 1986 AM 360.

<sup>24.</sup> AIR 1950 SC 124.

thereof of the isospapor entitled "Gross Reads" an incident weekly published at Rechapt," <sup>20</sup> The Supress Court declared such a ben invalid in so far as the restriction was not directed solely against the undermining of the security of the state. In a later case, Edgal Energy (1) Itd. v. Union of India, <sup>20</sup> the question was valed in a different manner. In this case the Union Government, setting under the Hewspaper (Price and Pape) Act, 1066, <sup>27</sup> hald from rules for fixing the price of a management in accordance with the murber of pages comprised therein. The idea was to prevent unfair competition and managedy in hig newspapers. But the Suprems Court declared that both the Act and the Graier were obvexious to the freedom of moscal and expression.

It may, however, be noted that reasonable restrictions can be placed "in the interests of the severalmity and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, deconey or porality, or in relation to contempt of court, defonation

<sup>25.</sup> The order was passed under the authority of the Hudras limintenance of rubin forfer het 1906 (Hods Act 23 of 1909), which had authorized the state to nike such orders in the interest of the security of the state. Ids. pp. 126-78.

<sup>26.</sup> ATR 1962 DC 305.

<sup>27.</sup> Act 45 of 1956.

or incite ent to an offeners 20 Because of them limits even free distribution of religious literature can be banned if it is in the interest of public order or any other purpose enumerated in alcume (2) of orticle is. So section 295A of the Indian Fenal Code : unishes deliberate and malletous note intended to outrage the religious feelings of any clear of newsons. If the distribution of religious literature to being under just to outrage the religious feelings of any other section of the community, the same may be punishable under the said saction. An unemconseful attempt was made in light had field v. State of Uttar Predesh<sup>29</sup> to get the section declared void under article to(1)(a). The potitioner, who was the editor, printer and publisher of a monthly magazine. 'Gaurakshak'. Gevoted to cow protection, un'dished an article containing comments which the Court found were made with the deliberate and malicious intention of outracing the religious feelings of Huslims. He was accordingly sentenced to imprisonment and fined under section 2054 of the Tridian Penal Code. He paidtioned the Supreme Court challenging the validity of the section itself under article 19(1)(a). But the Court rejected his contention and held that as clause (2) of article 19 outhorised

<sup>88.</sup> Article 19(2), Constitution of Tudia.

<sup>29.</sup> Heati Led todi v. Etata of Ution Prodosh, AIS 1957

imposition of restrictions win the interest of and not only "for the maintenance of multide order, the Lacquage was wide enough to cover section 2004 of the Indian Fond Codelectoring to an equipper pulsa case. <sup>50</sup> the Court caid !

"Te will be noticed that the Luciuse scaleped in the concluded concluded close carried to follow, one canded by Constitution (First sensionat) let, 1981) is "in the interests of" and not five the windownset of" all set five the windownset of "the set one of use pointed out in lebt Seren v. Fitne of Thars"... the compension "in the interest of "the continue to the continue of the

In a subsequent case, the Suprese Court explained this point as follows :

Whe do not understand the observations of the Chief Justice (in Intail Lal Joid Ve Light of Hittor Ergham) to nean that any repeat or famplin connection between the impured act and public order would be sufficient to match its validity. The hearend Chief Justice was read to match its validity. The hearend Chief Justice was read to make the control of the control o

<sup>30.</sup> Dabi Soren v. The State, ATS 1954 Pat 254.

<sup>31.</sup> AUR 1994 Pat 284.

<sup>32.</sup> Louis Lod Hods v. State of Htter Product, Will 1987 SC 620, 622.

<sup>33.</sup> AE 1967 SC 620, 622, 114d.

not us in comes of that belief." The restriction made in the intercate of "unit order" mest also have reasonable relation to the object to be noticeed, i.e., the public order. If the restriction has no uncataged common to each that the restriction for a recondition of the control of the con

In heati led had we fitte af litter fraging. So the Court also referred to the fact that the guarantee of relicious freedom in the Constitution was made subject to public order. Therefore "restrictions may be imposed on the rights guaranteed by them (articles 25 and 25) in the interests of public order."

[Horoover, the Court and \*

"Se. 28% does not penulice any and every act of insult to ... the rulitions builts of a class of citizens but it penulices only these acts of insult ... which intends of course of citizens intendion of outraging the religious Feelings of that class. Insults to religion offered unwithingly or envelopely or utthout any deliberate or californic envelopely or utthout any deliberate or californic class do not constitute the action. It only punches the aggreed of form of insult to religion..."

The Court concluded that an aggravated form of insult to realt; loss foolings was bound to disrupt the public order. A statute which penalises such activities was within the protection of clause (2) of article 19.

<sup>34.</sup> The Superintendent, Central Prison, Patelmarh v. Dr. Ren Henohar Lohis, AM 1960 SC 638, 639.

<sup>35.</sup> Eagli Lal Jodi v. State of Httor Predosh, ANN 1987 SC

<sup>36.</sup> Id., at 622.

<sup>37.</sup> Id., at 683.

To sun up. the position is that freedom of press is guaranteed both in Todia and the United States. This includes the right to distribute religious literature whether free of cost or not. While in the United States such a freedom can be curtailed only if there is a "clear and present danger". in India the area within which restrictions can be incosed is wider. As held in Ranti Lat Hold we State of Hitter Pradesh<sup>38</sup> article 19(2) authorises the impecition of restrictions not only for proximate denger but also for a remote dunger. The words "in the interest of public order" have been hald to be wide enough to cover resiriettons which are 1-mosed in the interest of public order that her there is an immediate and clear degree to public order or not. 39 There should, however, be an intluste connection between the restrictions placed and the public order sought to be maintoined by the Act. 40

### (11) Taxation on the Sale of Peligious Literature.

As already discussed, in the United States a tax on the sale of religious literature is unconstitutional. 41 Even

<sup>38.</sup> AIR 1957 SC 620.

See also Babulal Porote v. The State of Mohorositys. AIR 1961 50 886, apro pp. 242-4, in which section 144 Gr. P.C. was uphald.

<sup>40.</sup> See The Superintendent, Central Prison, Estolmarh v. Br. Ren Lencher Lohig, Ale 1960 50 633.

<sup>41.</sup> See Robert Hurdock v. Corpordedth of Pernovivente, 319 US 106 (1943), supra pp. 48-9.

if such a tax is non-discriminatory, it to invalid. In Leater Pollati v. Team of Reported, Bouth Saroline, <sup>42</sup> the imposition of a fint tux on book arout who made their invelidand by colling religious books are declared unconstitutional. In this case a license tax was imposed on all persons oranged in the business of book-celling. The appellant who was a Jahovah's Witness carned his livelihood exclusively by colling religious literature. He had no other source of income. Douglas, J., held in clear terms that no tax could be imposed on the sale of religious literature. In the course of the judgment he observed !

"The exaction of a tax as a condition to the exercise of the great liberites guaranteed by the first Accordant is as checkloss as the imposition of a conserside or a previous restraint."45

He put it even more strongly when he recalled one of his earlier judgments :

"The power to tax the exercise of a privilege is the power to control or suppress its enjoyment."44

In sun, in the United States, texation is not permissible upon the sale of religious literature even though it brings profit and such profit is exclusively appropriated by an individual on his am account, unconnected with any religious institution. In India the law is different. The

<sup>42. 321</sup> US 873 (1944).

<sup>43.</sup> Ide. at 577.

<sup>44.</sup> Ind. Quoted from Robert Hundock v. Communicalth of Fennsylvania, 319 US 105, 112 (1943).

taxing power of the state to tax the sale of goods 45 cm, it appears, cover the sale of religious literature. It is submitted that there is nothing in articles 85 and 86 prohibiting the state from toxing religious literature.

# (iii) Sale of Peligious Literature by Children.

This point was directly raised in America in <u>Earth</u>
Erince v. <u>Serroquenth of Insequiments</u>. The question that
areas in that case whether it would be an infringement of
religious freedom if children below a particular age, who
were prohibited from ceiling periodicals on streets, were
also restrained from ceiling religious literature? In that
case state of Hassochussetts had prohibited children from
ceiling books and other trade articles. The one of the
majority the United States Supremo Court answered in the
megative and ledd that the statute was valid. Butledge, J.,
who delivered the majority opinion traced the police power
of the state to regulate the exercise of religious freedom.

<sup>48.</sup> Item 92 list i of Schedule VII of the Constitution unthorises the Control Government to tax on the sale or purchase of news papers and advertisements published therein, and under them 54, list 5, the state government is empowered to tax on the sale or purchase of other goods.

<sup>46. 321 00 158 (1943).</sup> 

<sup>47. &</sup>quot;No boy under twelve and no pirl under dighteen chall sell, expose or ofter for sais any non-spayers, nagasines, periodicals or any other articles of carcimolise of any description, or exarches the trade of bott-black or socveness, or any other trade, in any street or public places. Hassachmetts comprehensive child labour law, 8.00. Las, at 100-1.

He and that the authority of the state over the cetivities of children was more extensive than over like actions of dults. A state was under a duty to see the health and well-rounded growth of children. It had to saws the children from "the crippling effects of child ample, ment, more especially in public placess." The children were subject to continual excite.each, and psychological and physical injury. Butledge, J., noted!

"Parents may be free to become martyrs themselves. But it does not follow they are free, in identical circumstances to make martyrs of their children before they have reached the are of full and legal discretion.....49

If the state had chosen to prohibit children of certain age groups, there was nothing invalid in it. Surphy, J., in his discent opined that in the exercise of the right of religious freedom a child no less than an abult be not restricted except than there is a "grave, in. chiate, (and) substantial" <sup>50</sup> danger to the life, health and velfare of the children by his ovangolist activities. Since there was no such danger in the instant case he was of the view that the restricting was unreaconchie.

In India, one of the directive principles of state policy provides that "the tender age of children... (is) not

<sup>48.</sup> Sarah Prince v. Corrormenth of Hasenchusette, 321 16 159, 163 (1943).

<sup>49.</sup> Id. at 170.

<sup>50.</sup> Ide, at 175.

abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.\*\*81-68 Religious freeden is guaranteed subject to public safety and health. It may well be argued that children would be exposed to danger if they were engaged in distributing pumphlets or other literature on a busy public street. If there is such danger a statutory prohibition would be fully justified.

# (iv) Sunday Laws and the Distribution of Religious Literature.

In India, as also in the United States, lows have been passed making Sunday or some other day of the week as a weekly public holiday. This rule may well equally apply to the sale and distribution of religious literature. In the United States, though originally weekly holidays were enforced on Sundays, that being a Christian rost day. 55 the

<sup>51.</sup> Article 39(s) of the Constitution of India-

<sup>53.</sup> Section 3 of the Employment of Children Act, 1938 (Act 26 of 1953), as also Section 67 of the Factories Act, 1948 (Act 85 of 1948) proinbit employment of children below a certain age in certain occupations only.

<sup>53. &</sup>quot;Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour and do all thy works but the seventh day is the sabbath of the Lord thy God! in it thou shalt not do any works..."
Emodus 209 8-10.

<sup>&</sup>quot;ye shal keep the sabbath therefore! for it is boly upto your every one that dealish it is healt surely better that dealish is shall surely that each shall be unt off from among his people. Six days may work be dones but in the eventh is the sabbath of rest, hely to the Lordy whosever deeth any work in the sabbath day, be shall surely be put to death."

Exedus 314 14,15.

courts have uphald then principally on grounds of health as a day of rest and recreation. 94 Later on different days in the week were fixed for different committies out of regard for their religious views. 95 As their main purpose is to provide rest on a particular day, there is nothing religious about them so as to come within the scope of establishment clause. In 1-12 Liemmington v. Atata of Rearris, Mackley, C.J., and t

With respect to the calcutton of the purticular day in sach week indeh has been set apart by our statute as the root day of the people, roll-done vious and foolings day have had a controlling frigatese. We have been controlling frigateses that the test sach feelings had a very powerful milliones in dictating the policy of setting spart any day whatever as a day of entoreed root, but nature any day whatever as a day of entoreed root, but nature and chieved for the polities of setting spart the practice and chieves the chieves of the polities of the polities.

<sup>54.</sup> L. Lignuthurton v. State of Georgie, 163 ES 600(1606). Fail A. Setie v. Lives of Limnands, 197 ES 164(1605). Hearthy Light v. Little of Limitation, 550 ES 450 (1607). Johns Loughtin v. State jeens Littlemp, 4. All: 574 (1919 Limy, 2nd Ct. of App.), Paicillant, v. Little of Rainand, 656 All: 844 (1606 Arlsona) Ct.).

Abrahan Braunfald v. Albert 1. Braun, 366 El 599 (1961), Gallacher v. Erren Besher Super Harket of Lassachusetts, 366 El 617 (1961), Adolf H. Sherhert v. Charlie E. Verner, 374 C 380 (1965).

<sup>56. 163</sup> E 299, 306 (1896).

If on account of religious scruple, a person chooses to close his business on any other day of the week he may be required to close it on the fixed weekly holiday as well-It may be considered expedient not to relax the law relating to Sunday closing in any particular case. In Abraham Braunfeld v. Albert H. Brown. 57 on orthodex Jewish merchant. who used to observe Saturday as the Cabbath day. claimed that he might be exampted from the Dunday closing Laws as otherwise he would have to close his business on two days of the week. He argued that in case he did not close on Saturday, he would have to give up his Sabbath observance which he asserted was a basic tenet of his faith. The United States Supreme Court rejecting his claim held that the compulsory Sunday closing low could not be relaxed in favour of the followers of those roll: ions who observed Sabbath on a day different from Sundays. If they were allowed an exemption, this might create various other problems. This would provide them an economic advantage over their corpetitors who had to close their business on Sundays. There might be a temptation in those who observed Sunday closing to keep their business open on Sundays. It was also possible that the persons excepted from Sunday laws would

<sup>87. 366</sup> ED 599 (1961).

have to suplay persons who would prefer to observe holiday according to the wishes of their employer.

In India, the Wookly Bolidays Act, 1948, serely directs for the closure of shops on one day of the week, which is to be chosen by the shop-keeper himsolf. So This enactment has given a very wide power to the employer in respect to the selection of the day for such closing. On order to bring uniformity in the closure of shops in a given locality, certain states have passed state weakly holiday legislations of requiring the concurrence of state officers in the closure of business in a certain locality.

<sup>58.</sup> Act 18 of 1942.

<sup>59.</sup> Section 5 says)

<sup>&</sup>quot;Every shop shall remain closed on one day of the week, which day shall be specified by the shopkeeper in a notice permanently exhibited in a complicuous place in the shop-"

Section S(d) defined a bop as including "any premises where any retail trade or business is carried on, and retail scale by control, but excluding the sales of retail scales by control, but excluding the sales of programmes, catalogues and other similar sales at thestrees."

<sup>60.</sup> The Weekly Holidays Act applies whether a shopkeeper has any employee or not. See State v. Sonal, 36 Pat 63 (1956), Sadagiyan v. State of Magras, AIR 1987 Mad 144.

<sup>61.</sup> Egg Utter Predesh Dookan aur Vanliya Adhisthan Adhiniyan, 1928 (1972 act 25 of 1982), Puritab Shope and 1990) the hearts Shope and Establishment At 1947 (Nadres Act 25 of 1947); the Central Provinces & Serar Shope and Establishment Act, 1947 (1972 & Act 23 of 1947); the Sibas Shope and Establishment Act, 1954 (Khizar Act 36 of 1947); the Central Provinces & Serar

For example, the Uttar Pradesh Act provides that the choice of a close day, is to rost with the employer subject to the approval of the authority epointed by the state Government. This show that, in India, the weekly holiday has, cance its inception, based only on health grounds. The cappager or the choice of the establishment in a locality is free to choose any day whether the serie be prompted by religion or otherwise. Once a day is fixed for such closure, it is to be observed by all persons concerned. Consequently, the weekly holiday has can be validly applied to prohibit the endes of religious authorities.

## B. Propagation Through Phonographs and Loudepoakers.

A common method of proparation newsdays to the use of loudepoolsers. Such cound appliffers blace out religious propaganta in public places. Constines in order to convey the same message to people in different places gramophone and tape-records may also be used. At the same time the use of amplifying devices with disturb paces and confort of people who want to live in quiet. <sup>63</sup> There is also a danger

<sup>62.</sup> Section 8(2) of the Utter Procesh Dockon our Vanijya Adhisthan Adhiniyan 1962. (U.P. Act 26 of 1962).

<sup>63.</sup> E.g., in Massi Alen v. Consistings of Lollog, AIR 1956 Cal 9, the Cornissioner refused to grant permission for loudspeakers as several residents of the Locality had complained against the use of the sense.

of disturbance as the people leatile to such propaganda unight become excited and table law in their cun hands. <sup>64</sup> People may also collect on the streets and disturb the case; flow of traffic on public attracts. In order to maintain has and order, it may sometimes become necessary for the police to take procentionary measures. On the come band people are free to propagate and own denounce other religions, and on the other, there is necessity to prevent any disturbance which night be caused by such religious demonstration. But the authorities under the guise of maintaining has and order night be torpted to stiffs religious propagands. The police obsaid, therefore, be not given uncontrolled power to unduly interfere with the right of propagation.

In the United States, a large number of cases have arisen, but the law is still not quite clear, <sup>65</sup> The problem has arisen chiefly in connection with the activities

<sup>64.</sup> In one onse when some numbirs had claimed that must a should not be played during their prayers, the majactrate actually ordered that no music should be played within 40 peaces from the casesse Police Act, 1861; <u>Annatiant Baltonnirse</u> Designate v. Engagong, AIII 1963 [10] 160.

<sup>88.</sup> See a clear admission of this statement by Frankfurtor, J., in Daniel Mismakio v. Athen of Maryland, 840 MB 880, 880 (1981).

of Jelovahia (ituesces 66 The first important pronouncement on the right to proposets religion was made by the initiod States Supreme Court in Jesus Captuall v. State of Connections. Of In that case, the appellant, Cantwell, a Johnvah's Witness, played a gramonhone record in a public place containing the researce of the 'ditnesses' attacking Ramon Catholics. Two parsons the bermaned to be there agreed to listen to the record. They become ennoyed and on their protest. Contuell moved may from that place. But soon after, he was arrested and convicted under the common law offence of inciting a breach of peace. The conviction was uphold by the state Supreme Court. Against this conviction he appealed to the United States Supreme Court. The Court set aside the conviction and held that a person could not be convicted if he persiv discussed rollelous affairs or played granophone records on public otroets unless there was "clear and present menace to public

<sup>66.</sup> The Witnesses having arms (hamselves with ratorials messessy for propagation, so shout from place to place, half street-corner contings, distribute literature, criticise different ratificate and record their listness to follow their visuss. The main status their listness to follow their visuss. The main status ratification which is the nort veil-corporated Circinian faith. In those parts of the country in the United States where the Ortholics are in a rajority, they got different lars shopted locally to punish the Witnesses as their proparation in most cases contracted claim the constitutional freedom to propagate their religious ballet under the free-paratic clause.

<sup>67. 310</sup> US 296, (1940).

poses and order of the Court remarked a

We one would have the healthcal to expect that the relate, do if the date of excets mentions traitenont to rich as that sold-loss liberty can other the privileges to odner others to typical attack upon those tological to an time cost. Then there are proper departs in rich improve the proper are proper departs in rich improve the proper of the traite to white saidtly moves or critical property.

To Court found that the equations placed his record before a utilizing distance in an effort to persuade the to parchase a book and to contribute a pay for the advance out of the destrains of the religious which to account does the advance of the religious which to account does the account of the religious which the account does to do come point of that a person the friend to persuade others to ide can point of view, southing Property of company of the probability of commons and where of the laterthap of the probability of commons and where operating to a likely out of the probability of commons and where operating the advance of the probability of commons and operation and which covered option and which covered on the part of the citizens of a denomency.

<sup>60.</sup> Zagog Gentucki v. Hinto of Gornacticut, 310 U. 396, 311 (1960).

<sup>69.</sup> May at 300. Deplaceds supplied.

<sup>70.</sup> In Judic as attent is a time of the first restine 1984. This is the control of the contro

Within a period of two years of the Contunti care another ease impolying a Clinese case before the United States Supreme Court. In Welter Chaplingly v. State of New Hampshire, 78 a Witness was convicted for violating a state statute which made it a crime to "address any offensive, derinive or an soying word to any person who is lawfully in any street or other public place, or call him by any offensive or deristro none." 73 In the Controll case the Court had admitted that the religious freedom fild not imply an unlimited freedom. In the instant case, the Witness was accused of abusing a sublic officer. 75 The appellant defended himself by saying that he had abased the officer became he had interfered with his freedom of speach. The Court. While upholding the conviction, held that the freedom of speach. as well as the freeden of religion were not unlimited. Accordingly, a state statute which penalised persons for uttorances having a tendency to cause immediate breach of

Uniter Chaplinsky v. State of New Horseidra, 313 U 568, 569 (1948).

<sup>71.</sup> Jases Contwell v. Mtate of Connecticut, 310 US 296 (1940).

<sup>72. 315</sup> US 568 (1942).

<sup>73.</sup> Public Laws of Yes Hampshire, Chap. 378, 5.2, 14., at 869.

<sup>74.</sup> Jesus Controll v. State of Connecticut, 310 ts 296 (1940).

<sup>78.</sup> He had rescribed upon the officer :

"'you are a fed demed recipitor'; and 'a demed
Fascist and the whole government of Rechester are
Fascists or agents of Fascists."

Hotter Spellingty we dute of the Herselter.

peace was constitutional. Hurphy,  $J_{**}$  speaking for the Gourt and 2

"Niber are curtain well-defined and nervely limited classes of speech, the prevention and punchement of videh has never been thought to raise any Constitutional problem. These include the soud and observe, the profess, the libelous, and the insulting or "lighting" words - those which by their very utterance inTitel injury or bond to insite an invadiate breach of the peace. It has been well observed that each utterance are no secontial part of any expection or ideas, and are of outh all, the bottle value or a free them is classly outterfied by the bottle invest from them is classly outterfied by the bottle invest.

As a result it was decided that a police officer acting in pursuance of such authority acted legally and the appellant therefore had been rightly convicted.

In gamen lade we Remain of the lates of the Xerk, ""
the appellant, who was a Jehrwah's Utterse, had applied for
a Roome to use a Loudopoulor in a contain park but it was
refused. The ordinance required a Roome for cound amplification devices in guida places. It sid not presentle
any standard for the issue of such Roomes. The refusal
use beed on the ground that there were computants about
the noise from amplifiers used on previous occasions in the
purk. It is important to note that the license was not
refused because the speeches right contain objectionable

<sup>76.</sup> Ide. at 572.

<sup>77. 234</sup> US 558 (1948).

matter. The United States Supreme Court in a S to 4 judgment hold the ordinance unconstitutional as it established "a provious restraint on the right of free speech in violation of the First Amenhamata" The Court, following the Cantuckian of the right Amenhamata and the took the view that as there were no stendards prescribed for the converse of the discretion by the police chief, the ordinance should not be upholds.

Soon after the ligia case, <sup>52</sup> noted above, another case, <sup>63</sup> case up before the Accrican Supreme Court in respect of another ordinance which was similar to the ordinance involved in the caritar case. This time though the Court was divided on details but it uphold the constitutionality of the ordinance. A part of the Court held that as the amplifiers emitted "Loud and removes" noise, the ordinance probabiliting them was valid. The other part of the Court, belowers, was of the view that the ordinance was valid

<sup>79.</sup> In India, the police authorities do problet the use of amplifiers provel because it would create noise which the inhebitants of a locality might not like because of various reasons. See, for example, liquid large vs. Cognissiance of Feites, AIR 1986 Cal 9 Jurgs ps. 310.

<sup>79.</sup> Samuel Cata v. People of the State of How Hork, 534

<sup>80.</sup> Jeses Controll v. State of Connecticut, 310 W 298(1940).

<sup>81.</sup> Alma Levell v. City of Griffin, 303 UU 444(1938) and Frank Hagne v. Committee for Industrial Gramization, 307 UE 486 (1935).

<sup>82.</sup> Samuel Sais v. People of the State of Now North, 234 US 558 (1948).

<sup>63.</sup> Charles Kowegs v. Albert Compar, 536 US 77 (1949).

irrospective of the noise produced by the amplifiers.
These cases show that the law is not southed and different views are possible in the natter.

In India, the Constitution provides that religious freedom is subject to public order. The provisions of the Indian Fencial Code, the Code of Criminal Procedure and the Folice Act have conferred wide, ourse on the authorities to prevent the disturbance of public peace and tranquility. In certain circumstances, where there is an apprehension of broach of peace, sertain authorities have even been expowered to take preventive measures. Of Such stops may include banning of the use of leadsseakers in unbile blaces.

A case can always be node out when the authorities charged with has and order impose rectrictions on the use of loudepoolers, preacephones and playing of music in public piaces. In fails, such occasions have usually arisen at times of command tension when Hindus take out religious processions using music most the vicinity of a nosque. This is often resented to by Bualin worshippers in the nosque. In such circumstances the police authorities usually product the playing of music most the cosque particularly during proyer times. In Lagrikant Bolvanings Beakmain v. Empany <sup>88</sup>

86. AIR 1943 Hag 199.

<sup>84.</sup> See section 144, Code of Criminal Procedure, 1888 (Act 5 of 1883), and section 30 of the Police Act, 1861 (Act 5 of 1861).
88. See Induini Externik v. State, AIR 1863 Gujrat 889.

the processionists were ordered by the police to desist from music within 40 pages of a certain resque. Upholding the prohibitory order, the High Court held that section 30(4) of the Police Act gave the police outhorities the right to regulate the playing of cusic on public highways. If the police outhorities, in the exercise of this power, oven problet the use of mucio at a particular place or at a particular time, such an order was justifiable. In an earlier case, however, as order personently barning the use of cusic by any procession at a particular religious place was held obnexious. In Muthialu v. Hapun. 87 the nacistrate's order directing that all guete should cause then any procession passed near a certain mesons was hold by the Full Beach of the Hadras High Court invelid. Similarly, in an Allahalad case, 68 the police authorities, acting under section 30(4) of the Folice Act, issued an order during the Hell festival that no eroud attended by music should ness within cortain prohibited parts of the city. In an appeal preferred against the conviction for breach of this order, the High Court adopted the Hadras view that the police authorities, in the guise of regulating music under section 30(4) of the Police Act had no power to

<sup>87. 2</sup> Had 140 (1880). Later on it was approved in Sundren v. Sugen Espress, 6 Had 203 (1892).

<sup>88.</sup> Shankar Singh v. Ergoror, AN: 1929 All 201.

han it ontirely. This question was recently raised before the Supreme Court in the unreported case of Piru Bux v. Kalandi Pati Ran. 90 The loaders of Hindus and Justims of cortain villages had entered into a compromise in 1931 that the Hindus should not play music near a certain mesque in order to englis the flushing to hold their prayers in a calm atmosphere. In this case the kindus instituted the suit for a declaration that the compromise was not binding on them and they were entitled to play music in religious and nonreligious processions on the highway. Though the First Additional sub-Judge, Cuttack had held that the petitioners could take out the procession accompanied by "music in a low sound except drum beating," the Orissa Nigh Court did not serves and hald that such restrictions were not valid. On appeal, the Supreme Court uphold the judgment of the figh Court and hold that the restrictions on playing music and beating drung by the Hindus of the village near the mosque -bath tractor and

<sup>09.</sup> Under Section 286 of the Yadion Fencal Code puntehment is provided for a person who voluntarily cuscoss disturbance to any "assembly" learnily engaged in the performance of "relations twenthy. It may be noted that there is objection to playing of ratio if prayer are boing read in a meanchity, of though such a Section of the Code of the Code of the Section of the Code of the American Code of the Code of the American Code of the Code of the American Code of the Cod

<sup>90.</sup> Fire Bur v. Kelandi Pati Res. Civil Appeal Res 26 of 1966 decided on 20.10.1968 by the Suprem Court of India.

The question of the use of landemeakers for relicious purposes arese before the Coleman Mich Court in Hasad Alan v. Condistance of valles. 91 A system was introduced in certain measures in Calcutta to call for the prayers through an electrical londeneaber five times a days the Contastonor of Politon tenned licence for the use of loudeporters to two messues but refuned in the case of certain other possess on the ground that several restdents of the locality had complained about loudspeakers. The litch Court untelld the refusal and emoted with approval the judgment of Charle, C.J., in a souther case, 92 to the effort that if religious reactions can counter to public arders they were to give way to the good of the people at large. As to the contention that the londerenkers were allowed in two other passues, the Court said that the practice deserved to be discovrated as the indiscriminate use of electric lowere hers in connection with religious festivals in the city caused annovance to a large section of inhabitants of the city. The Court was also critical of this practice usually adopted "in connection with the

<sup>91.</sup> ATR 1986 Cal 9.

<sup>92.</sup> The State of Lombay v. Margasu Apple Mall, AUR 1952

Hindu festivals, when the city is racked with the raucous decorbony of a thousand loudenealers, doling out chesp face or cinema music. which is not only singularly inappropriate to such accusions but ... destructive of public health and parales "05 Apent from the right of religious propagation in orticle 25, the right to use loudspeakers has also been held to be implied in the right to the freedom of speech and expression. This question was directly raised in Induial K. Yamik v. State before the Gujrat High Court in a case under article 19(1)(a). 94 The Court referring to the eases in which it was held that the freedom of speech and expression included the freedom of the press, 95 observed that the freedom of expression would have no meaning if a person was not allowed all the available means including menhanical devices such as aderophones to communicate his idens to others :

whime the senemes of the winth does not consist in morely melian use of the beam voice, but, at 136e in the shifting to convey one's wines to otherses. The seasons of the right consists in giving an opportunity to the citizen to reach the mines of the Fallow citizen to reach the mines of the Fallow citizens are not to the control of t

<sup>93.</sup> Hoged Alon v. Corrientener of Police, AIR 1956 Cal 9,10.

<sup>94.</sup> Indulal K. Yamik v. State. AZR 1963 Guirat. 289. 263.

<sup>95.</sup> For such cases see supra n. 25.

himself of the mechanism of his press for reaching a wider circle of audience, there is no reason why a person, who has at his disposal a more modest instrument like the microphone, should not avail himself of that instrument. "95

The Court, however, admitted that the right to use loudspeaker was subject to a reasonable order made by the authorities. It was also possible that though as a general rule the authorities should not ben the use of it, they could prohibit its use if it was intended to be used in or near any public place. It may be noted that clause (2) of article 19 allows reasonable restrictions in the interest of public order. Consequently, if a person wants to use the loudspeaker at a public place, and the authorities. in the circumstances of the case, think that such use should be banned in the interest of public order, they are justified in doing so. Even in the instant case the Onjrat High Court did not find the restrictions imposed by the District Magistrate obnoxious, as the permission to use loudspeaker at a public place for holding a political meeting was sought and the authorities in their discretion had disallowed it.

<sup>96.</sup> Id., at 264.

Broadly speaking, every one is free in the exercise of his right to the freedom of religious propagation and that of freedom of speech and expression to make use of all lewful means including loudspeakers to propagate his religion. But both in India and the United States, the power to control and even to her such use for the maintenance of public peace and tranquillity exists. It may. however, be noted that the law in the two countries is slightly different. While in the United States the use of loudspeakers may be prevented if there is a 'clear and present danger to public peace and tranquillity, in India the authorities have a wider power and they can 'in the interest of public order; bun or regulate such use. The American courts have upheld the right of the people to use loudspeakers for purposes of propagation. The approach of the courts in India is not the same. In Magud Alam cape the annoyance to residents was a factor so important that the use of mechanical devices to call for prayers could be prohibited. The Court argued :

"What is distasteful and abhorrent in the house of man is singularly inappropriate and even irroverent when used in the house of God." ?

<sup>07.</sup> Hased Alem v. Gozmissioner of Police, ATR 1986 Cal 9, 10.

The American case, Samual Saia v. People of the State of New York <sup>88</sup> suggests that such a decision might not have been taken by the courts in the United States.

98. 534 US 638 (1948). Supra n. 77.

### Chapter X

## Conclusion.

The concept of religion is not capable of being

circumsoribed within the limits of a definition. Reliegious ideas differ from society to society and even from person to person. There are a large number of Well-recognised religions in the world. Their basic concepts do not find universal acceptance. People may hold different views on religious matters. The Constitutions of both India and the United States cuarentee freedom of conscience so that every individual is left free to adopt any religion or no religion at all as his conscience might dictate. The constitutional position in the United States is that there are limitations on the profession, practice and propagation of religion but so far as matters of conscience are concerned they have been left untouched. In India the terms of article 25 of the Constitution can be interpreted to mean that freedom of conscience is not out of the reach of the arms of law though it may be difficult to probe the conscience of an individual. One field in which the problem of conscience has centely prisen is the claim for exemption from the military service. In the United States as the Constitution is silent on the point, examptions granted on conscientious grounds have been upheld. But in India the position seems to be different. Article EM(2) roundly forbids the state to grant exemption from compulsory service on grounds of religious susceptibilities.

In the United States statutory loss providing for compulsory salutes to the national flag have raised pointedly the question of the freedom of conscience. On the analogy of the freedom of speech, the American courts have taken the view that a law which compels a flag salute is invalid. Since freedom of meach implies freedom not to speak, a flag salute which is indirectly a matter of expression indicating loyalty towards the national flag amounts to a type of expression. That being so, the American courts have taken the view that a compulsory flag salute carnot be validly imposed. In India there is no decided case on the point. But as under the Constitution the freedom of speech and expression is guaranteed the courts in India might take the same view as the American courts. Moreover, restrictions on freedom of speech which have been specifically mentioned in the Indian Constitution do not cover flag seluter. It therefore speeds that the state in India cannot compel a person to salute the national flag, particularly if he has any religious objections.

Religious fostivats and observances are commonly hold in schools and colleges. In the United States religious instruction, Bible reading, proyer and other types of religious practices in schools have been hold unconstitutional. If any religious practice takes place outside the carpus within the school timings, it is not objectionable if there is no compulation put on students to attend it. In India such religious practices, prayers, religious book readings and even religious instructions are not prohibited if held in private and aided schools. But in schools maintained by the state, such practices are not allowed except when the state establishes on educational institution under an endowment or trust which makes the performance of religious practices compulsory.

The profession of religion receives greater protection in the United States than in India. The courts in India have disapproved the practice of cow-sacrifice recognised by a particular religion on the ground that it is not an escential part of religion. The American courts night have possibly taken a different view. In spite of various social problems created by the "Jehovah"s Witnesses", and there being a danger of a breach of peace in certain situations, the American courts have uphold the contention of the "Witnesses" that every one is free to hold religious worship on the public streets and parks. The authoraties may not interfere unless ricting or disturbance takes place or there is imminent danger of violent disorder. But in India the government is given vider powers. Owing to command problem elaborate precaution is usually taken when a religious function is hald in a public place. The regulative laws made in this respect have been generally upheld by the courtes.

The profession of religious belief by means of worshipping in one's own religious institution hashowever, created difficulties in both the countries. The gamealled untouchables in India are not unicomed in Hindu temples. Similarly, the negro Christians in the United States are not velopmed in the phyrches in which white people worship. In India, the Constitution has specifically prohibited such discriminations A number of statutes passed by the Central and state legislatures have attempted to do myay with this social evil. In the United States, presumably because of the nonestablishment theory, the state has not been able to prevent it and the discrimination is still practised on racial grounds. The discrimination in public accommodation and school admission has, however, been, it appears, successfully tackled.

As regards the practice of religion, it may be noted that in India under clause (2) of article 25 the

state can control almost any practice whatsoever on the various grounds enumerated therein. In the United States though the state can control religious practices on grounds of public order, health and morality, but it somes that it cannot regulate then under the various other grounds mentioned in article 25(8) of our Constitutions.

As a matter of law the propagation of religion is allowed in both the countries. The state reserves the power to control such propagation for the purposes of maintaining public peace. The courts in the United States are, however, more liberal in this respect. In India the religion of the majority community is not a missionary religion and its followers are not interested in propagating and persuading others to adopt their faith. Consequently it does not look favourably on the minorities utilising this right for purposes of propagation and conversion of others to their faith.

# PART THREE

# RESTRICTIONS UPON THE PREEDOM OF RELIGION

## Chapter XI Introduction

Religious freedom like other freedoms is not absolute and is limited in various wave. Though in the United States the Constitution guaranteed the free exercise of religion in absolute terms, the course of judicial decisions has been to put restrictive interpretations on them in the interest of public peace, morality and health, and national integrity. In India, apart from the limitations which are usually recommised in the United States, there are a number of other restrictions on religious freedom because of widespread illiteracy and unampleyment, and superstition. The Constitution. therefore, does not start with the assumption that religion may freely be practised or that beliefs which are religious deserve full protection. Like many of other articles of the Constitution article 25 sets out a seneral proposition as to religious froeden subject to so many qualifications and restrictions. They are considered separately in the following pages.

Constituent Assembly Debates, VII, p. 634.

<sup>1.</sup> Cf. the statement of Grat K. Santhanan made in the Constituent Assembly:

"(A)state 10 (now critics 2D) is really not so much an astate on relictions freadon, but on article on, what I may only religious tolerations."

"Hitherto it was thought in this councry that onything in the nume of religious must have the right to unreatizated practice and propagations but we are now in that they then the right to unreatizated the state of the right which is consistent with public order, morning the analysis of the right which is consistent with public order, morning and the second content of the right which is consistent with public order,

## Chapter XII

## Restrictions on grounds of Public Order-

In modern times in every descorate country there is freedom of thought, conscience and religion, and freedom to manifest one's religion or belief in teaching, practice and observance. But the freedom of the individual has to be balanced with the security and well being of the society. This being so, logal restraints on freedom of religious expression of society are often imposed.

In the United States the state has the power to impose restrictions on religious propagands if there is a clear and prosent danger to public peace by such activities. But it seems that the restrictions would not be justified if there is simply apprehension of breach of peace. For example, in large Cantwell v. State of Cantendial the conviction of a Johovah's Witness was set saids by the United States Supress Court on the ground that there was "no such clear and present senses to public peace and order as to render him liable to conviction of the occural was offence."

Of the same import is Lanial Risanche v. State of Maryland, "where the Witnesses' were arrested and a fine was imposed on them for presching in public parks without

<sup>1. 310</sup> US 296 (1940).

<sup>2.</sup> Id. at 311.

<sup>3. 340</sup> US 268 (1981).

permit. But the United States Supreme Court, set aside the conviction and held that a statute giving the authorities untranselled discretion to allow or disallow religious or political meetings was not valid. The Court emphasised that the streets and parks have since immenrial times been used for holding meetings and religious discourses. As observed by the Court, statutory power could be given in order to prevent serious interference with the normal use of streets and parks, but a public official could not be given unfettered discretion to grant or withhold licences and thereby to impose pre-consorship.

There are, indeed, ease in the United States where the convictions have been upheld nainly on the ground of public peace and order, but in all such cases there was an 'imminent and clear danger' to public peace. So in Maltar Chaplinsky v. State of New Mampshire, the American Supreme Court affirmed the conviction of a Witness for abusing a public servant who was present on the street to discharge a lawful public duty. In this case the impugned statute prohibited every person from using any offensive, derinive or annoying word or to make any notice or exclassion in a

<sup>4.</sup> See also Frank Hagus v. Committee for Industrial Organization, 207 US 496 (1939).

<sup>5. 315</sup> US 568 (1942).

<sup>6.</sup> Public Laws of New Hempehire, Chap. 378, s.2, id., at 569.

public place which might offend another or prevent the other from pursuing his lawful business or occupation. The appellant challenged the validity of the statute on the plac that it unreasonably restrained freedom of speech, press and worship. Murphy, J., upholding the conviction hold that the statute was meant only to regulate inflammatory speeches. The freedom of speech and worship etc.

"would not clock (a person) with immunity from the legal consequences for concemitant acts committed in violation of a valid original statute."

In India too statutory restrictions have been imposed on religious practices in the interest of public order. Thus chapter 18 of the Indian Penal Code declares certain acts to be offences if they tend to create a breach of peace. Here various communities with dissertically opposed ideologice live together, and naturally it is not possible to permit them all to practise their different religious beliefs to their fullest extent. Sections 805 to 308 of the Indian Penal Code are intended for the keeping of peace than for the protection of religion as such. Those sections deal with cases where a person performs an act whereby the religious focilings of any class of persons are wounded. Section 808 openingally limits the religious freedom of

<sup>7.</sup> Ide. at 571.

propagation by making it an offence to outrage the religious feelings of any class of citizens by insulting or attempting to insult the religious beliefs of that class. The effect is that the majority can no more insult the religious of the minorities than the latter can outrage the religious feelings of the majority. For example, in Public Ermaguitar v. E. Remagneri, where the respondent published certain articles with malicious intention of outraging the religious feelings of the Muslims, To the Madras High Court found him guilty of section 2856. The Court referred to the Supress Court case of & Yearshaften Chattar v. E.V.

<sup>6.</sup> Whicewas, with deliberate and maintenus intentions of outreaging the religious feelings of any class of citizens of India, by word either spoken or written, or by signs or by wishie corposentations or otherwise insuits or attempts to insuit the religious or the religious beliefs of that class, shall be punched;..."
Gention 8884 of the Indian Penal Code as amended by the Indian Penal Code as amended by the Tudian Penal Code (Amendment) Act. 1801 (Act. 46 of 1981).

<sup>9.</sup> AIR 1964 Mad 258.

<sup>10.</sup> The author of those articles had criticised various injunctions of Queen. He was critical of the pundersent of stoming to death of persons found guilty of adultory which according to his was inconsistent with the provisions for divorce; recarriage and dilowing a person to have as many as four vives. He criticised the puntehment of the person of the constant of the puntehment of the person provisions be offined.

<sup>&</sup>quot;When all these are taken into consideration it is clear that Allah is an absolute fool who is unable to understand what is meant by solutory...."
A foolish and barbares person it a Allah has no place in this world..."

Id., at 888-8.

Remarkami Noloker. 11 to the effect :

"(7)he Courts have to be circumspect and pay due regard to the foolings and relingious sections of different classes of persons with different beliefs, irrespective of the condideration whether or not they shared those beliefs or whether those beliefs were rational or not in the opinion of Court." 12

The constitutional right, whether of speech and expression or of conscience or right to freely profess, practice and propagate voligion is subject to public order and other restrictions. <sup>13</sup> A person cannot in the exercise of his freedom injure the religious fealings of others. Similarly, in Endauliah Khan v. State of Engapal. <sup>14</sup> the accused, who threw a burning cigarette on 'Viman', an object hold sacred by the Hindus, was punished. Of the each import is Kitah All Hughi v. Engli Ranjan Reh. <sup>15</sup> The accused were convicted for slaughtering a ballock in open public place on Bake-Id day. If there is no intention to cutrage the

<sup>11.</sup> AIR 1958 SC 1050.

<sup>12.</sup> Public Prosecutor v. Ramaswami, AIR 1964 Med 258, 259.

<sup>13.</sup> See also Euha Khalil Ahannd v. Etats, AIR 1960 All

<sup>14.</sup> AIR 1985 Bhopal 23.

<sup>18.</sup> AIR 1968 Tripura 20.

roligious feelings of others the position might be different. 16

Under Section 1834 of the Indian Penal Code. 17 it has been made a criminal offence to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community, engity between different religious, racial or language groups. The section further declares an act as a criminal offence if it is projudicial to the maintenance of harmony between different religious groups or is likely to disturb public tranquillity. The same is the object of section 84 of the Police Act which prohibits the elaughter of cattle or indecent exposure of one's person on any road, thoroughfare or other public place. As noted elsewhere Muslim law enjoins slaughter of a cattle on the Bakr-Id day-18 Even so this practice can be restricted in the interest of law and order. For instance, it can be laid down that such plaughter should take place only in specified places. In order to maintain communal harmony a number of states have

<sup>16.</sup> See Cheira Behera v. Bolekrushus Hohanatra, AIR 1968 Orisas 23.

<sup>17.</sup> As emended by the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1961 (Act 41 of 1961).

<sup>18.</sup> Supra p. 951 fm. 16.

passed legislations prohibiting sloughter of cous and other animals hald secred by certain communities. <sup>19</sup> The nature of this religious practice was considered in the Supreme Court case of Hohannad Hantf Guaraghi v. Stata of Bihan. <sup>20</sup> It was urged that the freedom of huslims to practise their religion had been infringed by statute prohibiting the claughter of ourse. In rejecting this plea, the Court held that sloughtering cows was not an integral and assential part of the religion professed by the complainants and that article 25 of the Constitution did not protect this observance. Cow slaughter being provided only as an alternative to the sloughter of other animals, it could not be given absolute protection.

Under the Criminal Procedure Code the police is under a duty to prevent breach of public crier and peace. The Code gives wide powers to control the movement of persons in groups and in processions. 21 In an old case,

<sup>19.</sup> See infra, p. 365.

<sup>20.</sup> ATR 1988 SC 731.

<sup>21.</sup> Gostion 107 copowers a maristrate to cale for the execution of a bons, at the or without numerice, nor leeping peace if he is informed that any person is likely to count a breach of poace or disturb public tranquillity, Section 183(5) authorizes the maristrate to detain uson a person in custody if he falls to give the required security, Section 187 further copowers a maristrate and an officer in charge of a police station to disperse any assembly of five or more persons which is likely to cause a disturbance of the public posses, Section 144 ampowers any act to prevent a disturbance of the public tranquillity, a rite or on afray.

Emprage v. Tugker 23 it was held that even a religious assembly could be dispersed if there was danger to public poace.

It is comen these days to use louispeakers for various purposes. The police has power to put a check in their use in order to maintain public peace. In Hagnal Alan ve Commissioner of Police<sup>23</sup> where the authorities in charge of a aceque claimed that the Lagn could not be beard by the faithful unless magnified mechanically, Sinha, J., of the Calcutta High Court megatived the contention and hold that the religion did not make it obligatory to use louispeakers. He said that it was not necessary for the religionse, He seem deprecated the practice of calling Agan through louispeakers and observed that a preyer was actually a silent occumion with the Creator, which meeded no sound-entiting devices.

<sup>22. 7</sup> Bon 48 (1882).

<sup>25.</sup> Haged Alam v. Corrissioner of Police, AIR 1986

<sup>24.</sup> Id. at 10. Supra p. 310-4.

To receptulate, we find that the state in both the countries has the power to restrict religious freedem on grounds of public order. In India, however, the state has vider powers. Though the authorities may not prohibit in advance religious observances, they can do so if there is danger to public peace. In India, however, there are several statutory provisions which restrict religious freedom in the interest of public peace and order. Such statutory restrictions would probably be held unconstitutional in the United States.

#### Chapter XIII

#### Restrictions on Grounds of Public Morality.

Both religious order and legal order aim at maintaining and furthering moral standards of the community. Religious law, being mostly respected as a command of God, is absolute and strong, and is likely to have the most persuasive influence. The coercive order of the state may and sometimes does come into direct conflict with the commands of religious. Thus in some communities the religious order permits that a man may have more than one wife, while the legal order does not permit. Some persons believe that the scarifice of aminals is a moritorious act, but it may well be that the laws of a particular country might prohibit it. In India cruely to eminals as by law forbidden but the sacrifice of aminals as a part of religious observance is not as a rule banace.

<sup>1.</sup> In the United States the practice of polygamy has been completely abolished through the efforts of the courte. In India legislation has abolished it in all communities except the Muslims. See infrg pp.432-43.

<sup>2.</sup> Muslims observe Bakr-Id, a day of sacrifice each year when an animal is exponent to be secrified by every Muslims Some Mindus too believe in animal sacrifice, Recently it is reported that some goats were searcified in a time-ed branch conclude Names, a Vedic worship of a recent secretary of the Names of Power Back Powers and Power Back Powers.

<sup>5.</sup> See the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (Act 89 of 1960) repealing Act 11 of 1890.

<sup>4.</sup> Section 28 of the Act preserves the religious practices of a community in the following words: "Mothing contained in this Act shall render it an offence to kill any andmal in a manner required by the religion of any community."

In some temples of the southern part of India there existed a system of dedicating a young sirl to an idol as busavis or devadagle. The boil of that nerit was gained by dedicating sirls to temples was held by many pious Hindus. The notion that a devadad should actually be allowed to marry a human being was abeninable to religious sentiments of a certain section of Hindus quite as abeninable as nums being released from their wows and entering into human marriage. As could be imagined the practice led many devadasis to lead immoral life. In order to curb the system of devasis section 378 of the Indian Feral Code in 1982 aid down that any

<sup>5.</sup> One sensions judge in an old once trood the validity of such a system on religious grounds. Bee
Chara Empage vs Beargs, 16 Med 75 (1801).

A seast or devoted is a women dedicated to the
temple of goddess Yellama (Universal Hother)
worthhyped in most Hindu homes in the South, partioularly in North Mysers and adjoining areas of
Maharsettre, Funkar, Tr. 6.0., and Res, Miss Kanla,
A Study of Fragitivition in Rombay, excepts published
in Northern India Partike, August 12, 1968, p.10.

A devadasi is at liberty and is expected to have promiseuous intercourse with men generally. Cour, Hari Singh, The Penal Lew of India, (1965, Lew Publishers, Allahabad), III, p. 1635.

<sup>7.</sup> The Indian Criminal Law (Amondment) Act, 1924 (Act 18 of 1924).

person dedicating a girl for the purpose was liable to punishment. See Even prior to this legislation the cours gave telling blows on the develosi institution. In a case of 1691, Quen Empraga v. Begars, 10 the Madras High Court ruled that the moment a person dedicated a six1 as

<sup>6.</sup> Prior to 1924, the section (section 578 of the Indian Penal Code) did not provide any punishment of he was not to be used for prostitution until she had stituted to the section of the section of

<sup>&</sup>quot;Noneme calls, lets to hime, or otherwise dispose of any person under the age of eighteen years of any person under the age of eighteen years against the subject of the su

<sup>9.</sup> In spite of this, the practice of dedicating the girls as devedant is prevaint some certain beckward communities. A resent study on prestitution in bonbay the result of the resul

<sup>10. 15</sup> Had 75 (1891).

a basavi, he was to be deemed to have knowledge that the girl would lead an immoral life and as such was liable to punishment under section 778 of the Indian Fenal Code. In that case the occused dedicated his daughter as a besavi by the performance of a marriage between her and a certain idel. The magistrate convicted the accused under section 975 but the Desatons Judge acquitted hims. According to the Bestions Judge a basavi even though married to an idel was free to have intercourse with men generally. The children born of her were to be regarded as bairs to her father. In an earlier case, 11 where two minor girls were dedicated to act as denoting girls in a pageds, the court applied section 776 of the Indian Fenal Code and said!

"(1)f the precepts of a particular religion enjoin acts which transgress the rules of Penal Lem, these acts will clearly be offences, "12

The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act<sup>13-14</sup> has made prostitution unlawful if it is

<sup>11.</sup> Ex-parta Padmavati, 5 MHCR 415 (1870).

<sup>12.</sup> Ide. at 417.

<sup>15.</sup> Act 104 of 1956.

<sup>14.</sup> The Act was impugmed as unconstitutional as a rostriction upon the trade of prostitutions. But the same was upbeld being a reasonable restriction in the interest of general public. See Said. Sprag Bed v. State of Utter Pracech, AIR 1959 All 67, 61-2, and The State of Hitter Pracech & Equaphility. AIR 1965 62 46, 625.

being carried within 800 yards of any place of public worship or of certain other specified places. <sup>15</sup> Section 5 makes it an offence to procure, induce or take woman for the sake of prostitution. Under the terms of the section the institution of Devadacis could be an offence under the Act.

In India gashling is socially and religiously approved by a section of Mindus particularly during the Desvali featival. In numerous cases, it seems, the courts took a leniont view. 16-17 In one case the Allshabad High Court hold that if a person simply allowed gamblers to use his house during a Desvali featival without an idea of desunding feat he could not be numicled for the offence of

<sup>15.</sup> Section 7.

<sup>16.</sup> Section 3 of the Public Gembling Act, 1807 (Act 5 of 1807) provides puriebment for the owner and occupier of the place which has been actually used as a common geming house. Section 4 puriebme all those persons who are found in any such place. Section 4 defines a 'Common gening-house' as a house or place where instruments of gening are kept or used "for the person owning, occupying, and the person owning, occupying, charge for the use of the instrument of gening or of the buses, or otherwise housewer.

<sup>17.</sup> The general opinion has been that gashling on the day of Desvall or Deothan does not raise a presumption that it was for profit. See Lachmen v. Emperor, AIR 1930 00th 405, Perrassari Rayal v. Emperor, 1946 ALM (RC) 355.

keeping a common gambling house. <sup>18</sup> In an earlier case, <sup>19</sup> where several persons were found gambling in the house of a respectable Hindu on Doswall, the Court acquitted all of them as the owner or occupier had no idoa of making a profit out of it. Recently, the Allahabad High Court said obiter that an offence of gambling could not be condoned on the place that Hindu tradition permitted it on the Doswall day. <sup>20</sup> In the instant case, however, the Court had to set free all the accused as there was some technical defect in the search warrant.

In the United States, under the Tederal White Slave Traffic Act or the so called Hann Act. 1 it is a orine to transport in interstate commerce "any woman or girl for the purpose of prostitution or debauchery, or for any other immoral purpose." The purpose of the Act was to prevent or at least to minimise the movement in interstate commore of women or girls for immoral purposes

Jei Marain v. Emperor, AIR 1019 All 34th See also King Emperor v. Bhankar Dayal, AIR 1922 Oudh 224 and Lechman v. Emperor AIR 1930 Oudh 403.

<sup>19.</sup> Rem Shanker v. Emperor, AIR 1917 Oudh 102.

<sup>80.</sup> Mahabir Prasad v. State, 1986 All L J 938.

<sup>21.</sup> United States Code, Title 16, section 398, USCA, Sections 2421-2424.

and to suppress traffic in women and girls. <sup>22</sup> This Act was applied by the United States Supress Court to a case of polygamy permitted by the religion of certain sects. Thus in Heber Kimball Gloveland v. United States of America, <sup>23</sup> a Horman was convicted for travelling across state lines along with his several wives. The Supress Court uphold the conviction under the Hann Act holding that the accused came within the penal provisions of the Act. The majority opinion delivered by Douglas, J., was that the words "for any other immoral purpose" must be deemed to include polygamy, a practice which had far more pervasive influence in society than the passual; isolated transgressions involved in prostitution and debauchery. The Court referred to the Moreous' cases on polygamy <sup>64</sup> and said i

"The establishment or maintenance of polygamous households is a notorious example of promisouity. The permanent edvertisement of their existence is an example of the sharp repercussions which they

<sup>22.</sup> Biner Lea Wright v. United States of America, 175 F 2d 384, Cort. denied 338 US 673 (1940): United States v. Lerie, 110 F 2d 460 (1940), cert. denied Legig v. United States, 310 US 634 (1940).

<sup>23. 329</sup> US 14 (1946).

<sup>24.</sup> Genrae Rewnolds v. United Etates, 98 US 148, (1878), Eagual D.Baris v. H.G. Regson, 183 US 335 (1880), The Late Comparation of the Church of Jesus Enrist of Latter Lay Esints v. United Atates, 186 US 1 (1890).

have in the community.... These polygamous practices have long been branded as immoral in the law. Though they have different remifications, they are in the same going as the other immoral practices covered by the Act. 22

To the argument that the petitioners being already married with several wives could not be said to have transported their wives in interstate converce for an 'immoral purpose', the Court replied that it led to the practice of polygamy and as such it was unlarful.

Murphy, J., in his forceful dissent was critical of this approach. According to him while the words for any other immoral purposes should be taken giusdem generia to other purposes, vis., prestitution and debauchery, polygamy could not be equated with them. He remarked that simply because polygamy was branded as immoral in the United States, it could not be put in the same genus as prestitution and debauchery more so because several communities in non-Christian countries still recognised and practised it. He researed i

"It was quite common among anotent civilizations and was referred to many times by the writers of the Old Testement; even today it is to be found frequently among certain pagen and non-Christian peoples of the world. We must recognise than that polygymy,

go. Heber Kinhall Glaveland v. United States of America, 329 US 14, 19 (1946).

like other forms of marriags is basically a cultural institution rooted deeply in the religious beliefs and accid mores of those societies in which it oppears. It is equally true that the ballets and mores of the dominant culture of the conformation world confiant the proof. To those beliefs and mores in the proof. To those beliefs and mores I subscribe, but that does not alter the fact that polycapy is a form of marriage built upon a set of social and moral principles. It must be recognized and treated as such-see

He took the view that polygamy did not come within the meaning of the expression "any other immorel purpose" in the Act.

To conclude, it seems that in both countries the position in the respect is the same. Whenever the state prohibits immoral practices, the religion has to give way to such state actions. After all both law and religion aim at the preservation of good morals. If this is so, there should not be any major conflict between thems.

<sup>26.</sup> Id. at 26.

#### Chapter XIV

#### Restrictions on Grounds of Public Health.

The modern welfure state is concerned with the health of the community and to create conditions which would lead to physical well being of the people. But this purpose sensitines runs counter or conflicts with some religious convictions of the individual. The following are some of the spheres in which problems arise:

- (a) Hunger strike, self-immolation or suicide.
- (b) Prevention of infectious diseases.
- (c) Saving of a man's life and health by administering medicines prohibited by his religion.

## (a) Hunger strike, self-immolation or suicide.

Both in India and the United States the law forbids a person from committing suicide even if it is religiously motivated. The system of guitgs that is the practice whereby widows burnt themselves on the pyre of their husbands, was common in the past. It was considered a virtuous act among the Nindue. The practice was, however, made an offence by law in 1889. Under

Originally, in 1816, the British Coverment noting under the pledge of neutrality (Judicial plan or 1978), which had provided that cases of religious usages were to be decided according to the less that is and History on the reoccamentations of the Maintain and History on the reoccamentations of the Adalat, prety profit theed intoxication, drunding

the Indian Penal Code suicide is a crime for the person who attempts it sales for those who abet it. In a recent case, where several persons were found guilty for inducing a widow to burn hereif on the pyre of her husband, the Sessions Judge took a lenient view on the ground that the people of the locality believed it to be their religious duty to induce a widow to become guitge.

and other means of inducing a widow to become a guttes equate the wait. In 1815 and 1817 orders were made that the district magistrate should send annual returns of the case of guttes, relatives should give previous intination of impending guttes to the Folice, and that certain outcrotes of widows were institution to become gutter butter than the state of the send of the send

- 2. Section 309.
- Section 306 provides punishment for a term which may extend upto 10 years.
- 4. Telsingh v. The State, AIR 1988 Raj 169 (DB).

But Wanchoo, C.J., speaking for the Rajasthan High Court, remarked !

"The reasons be (the Gestions Judgs) has given for this ridiculously Lonion sentence are rather strange in the middle of the 20th century. He is still not sure Whether the people one urong or right in their was the strain of the people that it is their religious duty to kelp a women who wants to become a Satis\*9

The Court recorded its disapproval of the reasoning of the court below and enhanced the 6 months rigorous imprisonment to 5 years. The Court reasoned that the custom of guitage was forbidden more than 100 years ago by law. It was essential that people should respect the law. A light punishment of six months' imprisonment was ludiarous having regard to the barbarity of the act. In the view of the Court it was necessary to impose deterrent punishment on persons who instigated or abotted it. In some communities it is believed that if a person starves or tortures himself to death, he attains 'Mirgana' or advantion by absorption in the Divine essence. This too is an offence under the Indian Penal Code.

<sup>5.</sup> Id., at 172.

<sup>6.</sup> Ibid.

<sup>7.</sup> Heavy pundefrents have claway been swarded for an abstract ment of guitage, see Equidial v. Empacopy (All 1944 All 260), the sentence of 2 years was enhanced to 4 years, Elpän Filand v. Empacopy (All 1903 All 160), 3 years, sentence was exacted, and Empacopy v. Julyananar Panga, sentence was exacted, and Empacopy v. Julyananar Panga, year searched to 407), the maximum part shound of 0 years was searched.

Gonr, H.S., Penal Law of India (1966, Law Publishers, Allahabad), II, 1982.

In the United States also an attempt to counit suicide is an offence. A person attempting suicide even though on religious considerations is liable to punishment. Speaking ironically, Waite, C.J., of the United States Supreme Court had questioned in 1878 in george Reynold v. Brited States 10

"(I)f a wife religiously believed it was her duty to burn horself upon the funeral pile of her dead husband, would it be beyond the power of the civil government to prevent her carrying her belief into practice?"11

## (b) Prevention of infectious diseases.

When a person is suffering from some infectious disease, preventive steps have to be taken in the interests of public health. It might become necessary to isolate the patient, compel him to take a particular type of treatment, or require those who come in contact with such patient to get themselves vaccinated. One cannot be allowed to hinder or tuke objection to such reasures on religious grounds. Some cases have some before the courts

<sup>9.</sup> Corpus Juris Secundum (1955, American Law Book Co., Brooklyn), 83, p. 783 s.3.

<sup>10. 98</sup> US 145 (1878).

<sup>11.</sup> Id., at 166.

in the United States, and in all of them the duty of the authorities to prevent the spreading of such diseases has been stressed. Thus in Henring Jacobean v. Companyalith of Hassachuseits. 12 a state statute 13 empowered the state to compel the vaccination of all residents against small-pox in view of a threatened outbreak of an epidenic. Though the objection was not specifically raised on reli-

glous grounds, the United States Supreme Court declared in

unequivocal terms :

"Upon the principle of self-defence, of paramount noncestity, a community has the right to protect itself against an epidesic or disease which threatens the safety of its mambers,"

Later, this case was relied upon by the Supreme Court to suggest that no one could be exempted on religious grounds from compulsory veccination. 18

<sup>10. 107</sup> IS 11 (1905).

<sup>13.</sup> Massachusetts Revised Laws. Chap. 75 s.137.

<sup>14.</sup> Ide, at 27.

<sup>19.</sup> In Sarah Frince v. Communeath of Messachusetts, 821 In 168, 165 (1644), Wintedes, Jr., Onliverint the opinion of the Court reserved that one "cannot claim freedom from compulory vacainations... on religious grounds." In Arch R. Fogrago v. Board of Education of the Township of Education, 250 In 18, (1647), Municipe, Jr. in his discourt, again said that the First Assachusett or Court of the Township of Education of the Country of the Court of the Township of the Country of the Country's good core and security onducers the community's good core and security onducers the community's good core and security onducers.

In India sections 269 and 270 of the Indian Penal Code, and the Epidemic Diseases Act. 1897 are relevant. Section 269 of the Indian Penal Code provides for punishment if a person unlawfully or negligently acts by which he is likely to spread the infection of any disease dancerous to life. Section 270 of the Indian Penal Code punishes the person if he malignantly spreads the disease. The Epidemic Diseases Act. 1897, lave down rules for taking special measures to control the spreading of denserous epidemic diseases. If the state governments are satisfied that the ordinary provisions of law are not sufficient. thou are sutherised to take special measures and prescribe rules to prevent the outbreak and spreading of such diseases. In J. Choudbury v. The State 18 the appellant, a practising homosopathic doctor. Was convicted for refusing to get himsolf inoculated against cholera in violation of a regulation made by the state Government under powers conferred by the Roidemic Discases Act. He contended that the had a conscientions objection against inoculation and that he had taken sufficient preventive homosopathic medicine to protect

<sup>16.</sup> Ant 3 of 1897.

<sup>17.</sup> Section 2.

<sup>18.</sup> AIR 1963 Orissa 216.

himself against an attack of cholera. 19 He stated further that 'he was of the view that innoculation was dangerous to busan health and that innoculation would create reaction on the human body which might endanger human life. 150 All these contentions were brushed aside by the Orissa ligh Court. Without entering into the points raised by the appallant, Harasimham, C.J., simply pointed out that since the appallant admitted him guilt and that since he could not prove that the taking of homosepathic meaddine was similar to innoculation he could be convicted for his refusal.

Recently, in the United States, a new problem has been raised by some Christian scientists who have asserted that the fluoridation of water by way of medication is forthidden by the tenats of their church. This question cropped up in a number of cases \$^{41} before the state courts

<sup>19.</sup> Id., at 217. Emphasis added.

<sup>20.</sup> Ibid.

<sup>21.</sup> Dr Agyan v. Butler, 119 Col App Ed 674 (1953) cert.
dended 57 E5 605, Burga E. Dangan v. Gir of Bregenori, 250 Le 895 (1958) E. Dangan v. Gir of Bregenori, 250 Le 895 (1958) E. Dangan v. Gir of Bre1959; Erau v. Claydon in 11 Ed 31 (1964), Enl v.
Claydolis, 40 Wanh Ed 616 (1964), Francek v. Hillandes,
09 No Ho H 284 (1985) - all cases annotated at 3
Auk Ed 459-64 and Hartin L. Dokell v. City of Thies,
45 All M 445, ort dended 548 19 18 (1963)

and in the majority of them<sup>28</sup> the power of the state to fluoride the water in the interest of the health of the general public was upheld. In lightin 1. Depull v. Sity of Fulas, <sup>23</sup> the Oklahoma Supreme Court assuming that medical treatment night be forbidden by the tenets of some religious sects rejected the objection and held that it was regulatory measure for health purposes and as such there was no violation of the free exercise of religion. The Court observed is

"(I) the contemplated water fluoridation, the City of Yulsa is no nore practising medicine, ... that a matter would be who furnishes her children a well belanced diet, including food containing uttain D and calcium to harden bones and prevent riciets, or loan meat and milk to prevent pellogram lo one would contend that this is practicing rediction or administering drugs, "22

## (c) Saving a man's life and health by administering pedicines prohibited by his religion.

A perplexing problem night arise where a person is administered medicine egainst his religious convictions and later he brings an action against the authorities on the ground that his religious liberty had been violated. But as a matter of les medicines are administered or surgical

<sup>22.</sup> A contrary opinion was, however, taken in licGurren v. Farge, 66 NW 24 207, annot. 43 ALR 24 465 (1954).

<sup>23. 43</sup> ALR 24 448 (1954) .

<sup>24.</sup> Id. at 452.

operations are performed on a person only with his consent. In case he is unconsoites or otherwise incompetent to give his consent, the consent is taken from the person in charge of him or from his guardian. Where it is not possible to obtain consent and there is an imminent danger to life the surgeons take up the case either without such consent or with the permission of a court.<sup>25</sup> The courts have power to order compulsory medical treatment for any serious illness or injury.<sup>26</sup> Since an attempt to suicide is an offence both in India and in the United States, one cannot be allowed to take the risk of his life as also that of the life of any other person in his charge on grounds of velisious susceptibilities.

<sup>25.</sup> It is doubtful that in cases where consent is asked for, but refused, a person is legally competent to administer any sodicine prohibited by the petiont's religion. Section 90 of the Indian Femal Commerchy exampts those cases where consent is not obtained due to the fact that in the circumstances it could not be taken. This section would not apply if consent is reduced.

<sup>86.</sup> The courts of the District of Columbia issued orders both for necessary surgary, (e.g., in re Yay gear Old girl, DC Juw Ct. No.44-705-J, January ES, 1964), and for necessary blood transitudin refused on religious grounds, (e.g., in re Ong and a Holf months Old Girl, DC Juw Ct. No.41-85-J, Jume 6, 1968; In re Type Day Old Infant, DC Juw Ct. No. 37-82-07, Jume 84, 1968. These cases are referred to In ps Application of the President and Directors of Respectors Colleges, 331 F 21 DOC, 1007-5, In. 18 Ct. Columbia;

In Darrell Lubrens v. Illinois ex rel. Wellace the life of a child was in denser as it was born with an RH-megative factor inherited from her mother - a disease Which causes baby's red blood cells to destroy each other. The medical doctors advised transfusion of blood in order to save the child's life. The parents who were 'Jehovah's Witnesses' objected as they believed that transfusion was equivalent to gating or drinking of human blood something forbidden by the Bible. The matter was brought before the Court by the bosnitsl suthorities. The Court took ever the child from the parent's quardianship and gave it to another person who was appointed to be the guardian of the child. This guardian consented and on such consent blood was transfused and the child was saved. Later the temporary guardianship was terminated and the child was given back to her parents. The parents petitioned the Supreme Court of Illinois against the action of the local Court. This Court confirmed the lower Court's decision. The United States Supreme Court also refused to interfere in the matter.

<sup>27. 411</sup> Ill, 618, 104 HE Ed 769. Cert. denied 344 UB
284 (1952) discussed in Froter, Loop Church, Stata
285 From the Commentation of the Commentation of the President and Directors of the President and Directors of Secure

In India clso some people on religious grounds refuse to take certain types of nedicine. In such cases, the patients are selden compelled to take the medicine. But in case the life of the patient is in danger there would be nothing lilegal if he were compelled to take treatment without obtaining his consent.

Thus we find that so far as the restrictions on grounds of public health are concerned, there is little difference between the laws of the two countries. The state is under a duty to look after the welfare of its subjects. Such measures which are taken to safeguard the hoalth of the citizens can be fully justified even though they might be against certain religious prejudices or beliefs.

#### Chapter XV

## Religious Freedom and Other Fundamental Rights

Owing to the complexity of social relations rights founded on one set of relations may conflict with rights founded on other relations. To determine that is finally a superior right involves a belancing of different claims. This balancing is affected to a form or way of life accented in a given society, and in given conditions. Some rights may be considered as more fundamental than others. Thus in certain places of historical development, religious duties Were considered paramount, overriding all others. Different countries had different outlook in these matters. Accordingly, provisions in respect of religious freedom are not identical in India and the United States. In India, article 25(1) of the Constitution guarantees religious freedom subject to other fundamental rights of the third part of the Constitution. This necessitates a balancing of rights in the sphere of religion with other rights. The fact that orticle 25(1) may give way to other fundamental rights has led the Supreme Court. in Sri Yenkataramana Devaru v. State of livsore to hold that even clause (2)2 of that

<sup>1.</sup> AIR 1958 SC 255.

 <sup>&</sup>quot;(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscionce and the right freely to profess, practice and propagate religion.

article supersodes clause (1) because of the reservation mentioned in clause (1) in favour of other fundamental rights. In the instant case the impressed Act 3 had sutherised the entry of untouchables in Hindu temples. The temple in question belonged to the Gowda Saraswath Brahmin community. Apprehending that this temple might be opened for the excluded class of norsons, the trustees of the temple challenged the Act on the ground that under article 26(b) a religious donomination has a right to manage its own affairs in matters of religion. The regulation of entry into a temple being "a matter of religion." the appellants claimed that the state could not under article 25(2)(b) throw open their temples to the general public. They contended that as article 25(1) was subject to other fundamental rights the reservation in article RB(2)(b). whereby temples would be thrown open to all Hindus was

<sup>(2)</sup> Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law -

<sup>(</sup>a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

<sup>(</sup>b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus."

Article 25 of the Constitution of India.

<sup>5.</sup> The Madras Temple Entry Authorisation Act, 1947 (Made Act 5 of 1947).

also subject to article 26(b). It meant that the provision in the article relating to the throwing open of public institutions to all classes of Mindus was subject to article 28(b). But Aiyer, J., delivering the judgment of the Supreme Court observed that the provisions of article 28(b) were to be read in the light of limitations laid down in article 28(2)(b). As to the relationship of clauses (1) and (2) of article 25, he said that the one of the provisions, to which the right declared in article 28(1) was subject, was article 28(2). In his own words i

"The limitation "subject to the other provisions of this part" occurs only in Cl.(1) of Article 25 and not in cl. (2). Clause (1) declares the rights of all persons to Freedom of conscience and the right of the constant of the constant of the right it is this right that is subject to the other provisions in the Fundsential Rights Chapter. One of the provisions to which the right declared in Art. 26(1) is subject is Art. 26(2). A law, therefore, 18(1) is subject is Art. 26(2). A law, therefore, right conferred by Art. 26(1), and the limitation in Art. 26(1) does not apply to that law."4

This reasoning of Aiyer, J., it is submitted, was not correct. Though there is no doubt that clause (2) governs clause (1) of article 25, there was no need for the Court to invoke the general qualifying phrase in clause (1) when clause (2) itself said that nothing in article 25 should affect any law made by the state in respect of any matter

<sup>4.</sup> Sri Venkataranan Dewaru v. Stata of hysore, AIR 1988 80 285, 267.

referred to in that clause.

In the United States, the rule is different. The Constitution does not contain any provision for these matters. The courts are free to judge the circumstances in each case and decide according to their vision keeping in view the cocial, moral and ethical stanlards of society. Some of the fields in which conflicts as to relative importance of a religious right ever other rights might arise are dealt below!

### (a) Religious Freedom and Property Rights.

In India, article 19 guarantees the right to hold and enjoy<sup>6</sup> property subject to reasonable restric-

B. In several cance, while interpreting Art. 19, it has been admitted that clauses 2 to 6 of that article govern cl.(1). See e.g., Rabial Parate v. The State of Mohamburg, ART 1901 88 B84, 880. In the same manner whan cl.(2) of Art. 88 exampts the operation of Art. 85 in certain circumstances mentioned therein, it must be desmed that it is actually cl.(2) of Art. 88 winds powerns cl.(1) and not the opening words of Cl.(1) which governs cl.(1) and not the opening words of Cl.(1) which governs cl.(1) and not the opening words of Cl.(1) which governs cl.(2) dealing with fundamental rights. For a critical approach see, Subremental rights. For a critical approach see, Subremental rights.

Sections 578 to 468 Indian Penal Code, sections 133, and 144 to 153 Code of Criminal Procedure, 1698 (Act V of 1898) and the Cattle Tresspass Act, 1871 (Act 1 of 1871) etc. make provision for quiet enjoyment.

tions. Article 31 further provides that the state cannot compulsorily acquire a property except for public purpose. As article 25 guaranteeing religious freedom is subject to other provisions of Part III, it may be summerised that in the case of a conflict between freedom of religion and the right of property the former would have to give way to the latter.

In Rada Suryapal Sinch v. The Httar Pradach Government, a Zamindari abolition case, it was argued that in the case of an acquisition of the properties of religious endowments the right of a natawalli under article 25 to profess his religion would be infringed if wasf property were compulsorily acquired. Further, the religious endowments themselves being meant for a public purpose, their property could not be acquired for another public purpose. But both these contentions were repelled by the Court. As to the former argument the full bonch of the Allahabad Righ Court held that the acquisition of such a property has

7. The article says :

<sup>&</sup>quot;19(1) All citizens shall have the right...

<sup>(</sup>e) to reside and settle in any part of the territory of India;

<sup>(</sup>f) to acquire, hold and dispose of property.

<sup>(</sup>a) Nothing in sub-clauses...(a) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from naking any law imposing, reasonable restrictions on the oxercise of any of the state or the control of the control of the control of the control of the public or for the protection of the interest of any Schedulod Title.

nothing to do with the subwalli's right of profession, particularly when "the right conferred by Art. 25 (was) owpressly subject" to article 31.9 The Supress Court also while approving the orinion of the High Court observed:

"A Charity created by a private individual is not immune from the sovereign's power to compulsorily acquire that property for public purposes." 10

In other cases also properties of religious institutions have been compulsorily acquired. 11

As stated above, a citizen's right to hold property is subject to reasonable restrictions. The courte have hold that the term 'property' in article 10(1)(f) has a wide cannotation as to include oven obstract rights such as the rights of the head of a religious institution. <sup>12</sup> In

<sup>9.</sup> Id., at 690.

<sup>10.</sup> The State of Bibar v. Sir Kenoshuar Singh, AIR 1962 SC 252, 313 (per Hahajan, J.).

See e.g., AL. Ct. Alagappa Chattiar v. Revenus Divimional Officer, Chidombaram, AIR 1969 Med 183.

<sup>18.</sup> It may however, to noted that univerlie and menagers of religious institutions are tracted on separate for religious institutions are tracted on separate for the second of the second seco

Commissioner Hindu Religious Endoments, Hedras v. Sri Lakehmindra Tirthe Eventer of Sri Shirur Hutt, <sup>15</sup> the Mahant of a Hindu religious institution challenged the validity of an enactment<sup>14</sup> which had curtailed his proprietary interest in the property of the institution by requiring him to take permission of state officials before dealing with certain types of properties and their incomes. The Supreme Court held that the restrictions imposed on his rights were unreasonable. The Court was of the conton that.

"the ingredients of both office and property, of duties and personal interest are blanded together in the rights of a Mahant and the Hahant has the right to enjoy this property or beneficial interest so long as he is entitled to hold his office. To take may this beneficial interest and leave him merely to the discharge of his duties would be to destroy his character as a Hahant altogether.\*15

It may be noted that in this case there was a conflict between articles 26 and 19. The authorities had sought to regulate the working of religious institutions under

<sup>13.</sup> AIR 1954 UC 282.

<sup>14.</sup> Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act. 1951 (Madras Act 19 of 1951).

<sup>16.</sup> Id., at 288-9.

erticle 26(a). 16 On the other hand the Mahant asserted his proprietary rights within the terms of article 19(1)(f). If there would have been any conflict between articles 25 and 19, the former could have been required to give way to the latter.

As a general rule in the United States also the same principles apply and proprietary rights are preferred over religious rights. In a number of cases the problem of holding religious discourace on the property of a private individual arcse. In certain circumstances if the owners or occupiers of the premises do not object one may enter on the precises under their control for the holding of religious discouraces or for the distribution of religious literature. In imaging rather and least the Constant of the Insurance Company, which was the owner of a large housing project, prohibited the solicitation of denations or distribution of handfulls in any of the spartcent buildings

<sup>10. &</sup>quot;Cubject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the rightes. (c) to den and acquire morable and immovable property; and (d) to administre such property in necordance with law." Article 2600 à (d).

<sup>17. 5</sup> AIR 26 1425 (1948, NY).

tenanted by about 35,000 persons. The Hew York Supreme Court refused to interfere with the ban imposed by the owner on the ground that no one had a fundamental right under the First Amandament to solicit people for his religious boliefs against an unwilling house owner. Every owner had a liberty to forbid solicitation and that right was protected by law. The United States Supreme Court refused to issue a writ of cortiorari to the New York Supreme Court. 10

In an earlier case, frace light v. Sixts of Alabama, however, where the facts were more or less the same except that the propagation was problitted in the streets of a company owned town, the United States Supreme Court had taken a different view. In that case the state of Alabama enseted a law making it a crims to enter or remain on the private process after being warmed by the owner not to do so. An industrial company, having established a town for its employees prohibited all solicitation without permission of the town authorities. O A Jehovah's Witness

Id., at 503.

Watchtowar Dible and Tract Society v. Metropolitan Life Insurance Company, 335 US 886 (1948).

<sup>10. 396 (8 501 (1946).</sup> 

<sup>20.</sup> The prohibition was posted in store windows as follows t "This Is Private Property, and Without Written Ferminaton, no Stroet, or House Vondor, Agent or Solicitation of Any Kind Will De peratteds,"

was convicted by the state Court for distributing religious literature in violation of the rule. On appeal, the United States Supreme Court reversed the judgmont of the state Court and held that the rule which permitted the discenimation of religious literature in public streats, should apply also in the privately owned streats of a company-town. The Court noted that a large number of persons in the United States lived in company-downed towns. They were all free citizens and they were to be allowed to get such general information as any other citizen was entitled to get, if living in any other town owned by the state. The Court Company of the States in the Court Company of the States in the Court Company of the States.

When we beliance the constitutional rights of owners of property against those of the people to enjoy freedom of pross and religion, as we must here, we remain mindful of the fact that the latter occupy a preferred position. 25

It is worth noting that the stand taken by the American Suproce Court in this case night be regarded as opposed to the provisions of the Constitution in India. It is submitted that in India the right to religious freedom may have to give way to the right of property. The reasoning in Grace Nagada v. State of Alabama 22 also runs counter to that deopted in the subsequent case of Matchioner Ethla, 23 noted above in which the action of the

21. Id., at 509.

<sup>82. 386</sup> UB 501 (1946).

Matchtower Bible and Tract Society v. Netropolitan Life Insurance Company, 338 UB 886(1948), gunra n.17.

Insurance company prohibiting solicitation of about 35,000 residents living in its houses was uphold. The New York Supreme Court, however, distinguished the Watchtower Bible case 24 from Grace Mursh v. State of Alabama 25 on the ground that in the former case the property owner had prohibited solicitation of donations and distribution of bandbills inside the building, in the latter it was forbidden on the streets and side-walks of the commany-owned town. The Court cited in its judgment the opinion of the United States Supreme Court in Frank Hogue v. Committee for Industrial Organization 26 to the effect that for discussion of questions of public importance, streets and parks are always open irrespective of the question of ownership of such parks. 27 It is, however, a different matter when such discussion is sought to take place inside a building even though it might be divided in apartments. But it is submitted that a building in which such a large number of people live might technically remain a private property, but still it is like a small township. In such circumstances the reasoning of Grace Morsh v. State of Alabama 28 could well be applied.

<sup>24.</sup> Ibid.

<sup>85. 326</sup> US 501 (1946). gupra n. 19.

<sup>26, 307</sup> US 496 (1939).

Id., at 515, cited in <u>Estoptower Bible and Tract Society</u>
 Netrapplitan Life Ingurance Company, 3 Alh 2d, 1425, 1420 (1946, HZ).

<sup>28. 326</sup> US 501 (1946).

In another case, 80 it was hold that right to property night override realigious freedom. However, an complex of a premises cannot altogether evoid religious solicitætion as persons would often approach them seeking their permisedom to hold religious meetings on their precises. He may refuse, but still he will have to answer doorbell calls of uncolicited handbill distributors. The Jehovah's Witnesses believe that it is their duty to propagate their religion. It is held by many that if this causes annoyance, it should be televated and that the Witnesses' should not be penalised or prohibited. Indeed, in Thelma Hartin v. Sity of Strubbars, Ohio to Johovah's Witnesses were acquitted of the charge of ore: ting mnisence by ringing doorbells with the only object of distributing religious literature.

<sup>20.</sup> Ran Lercy Hell v. Commonwealth of Virginia, 535 US 675 (1948). A review of the judgment of Virginia Supreme Court was refused by the United States Supreme Court.

<sup>30. 319</sup> US 105 (1943). It may, however, he noted that the property rights give way to reductous solicitation of the property rights addition for subscriptions to other purposes the prodiction of such solicitation will be valid. See Beard v. Gity af Alexandrie, 341 US 886 (1961).

### (b) Right to Trade and Prohibition of Slaughter of Animals.

One of the directive principles of the Indian Constitution is aimed at the organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, preservation and improvement of the broads of cattle, and prohibition of the slaughter of cows and calves and other miles and draught cattle. <sup>51</sup> Pursuant to these directives certain states have enacted legislation banning the slaughter of cows and certain other animals. <sup>52</sup> Some of these onactments were challenged before the Supress Court<sup>53</sup> on the ground that they violated the right of the petitioners to carry on trade or businesses guaranteed by the Constitution. <sup>54</sup>

<sup>31.</sup> Article 48 of the Constitution of India.

<sup>33.</sup> S.g., the Bihar Preservation and Improvement of Animal Act, 1956(Bihar Act 2 of 1995) the Uttur Pradesh Prevention of Cow Glaughter Act, 1958(Dir.) Act 1 of 1950) the Central Province and Berur Animal Preservation Act, 1949 (Cir.) & Berur Act 25 of 1949) as accepted by Hadiya Predesh Acts 23 of 1951 and 10 of 1958; the Dombay Animal Preservation Act, 1964 (Sombay Act 2 of 1676) for the Company Animal

<sup>35.</sup> Mohammad Hamif Quarachi v. Etata of Rihar, AIR 1988 SC 751, Abdul Rottin Gundlan v. Etata of Bihar, An 1981 SC 449, and Mohammad Forciev v. Etata of Endure Praeson, Writ Petition no. 60 of 1988, decided on April 1, 1965, AIR 1989 1980 147 The Statement, April 3, 1969, p.ec.

<sup>34. &</sup>quot;All citizens shall have the right ...
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

<sup>&</sup>quot;Nothing in sub-clause (g) \*\*\* shall affect the operation of any existing law in so for it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clauses.\*\*

Clauses (1)(g) and (6) of article 19 of the Constitution of India.

It may be noted that the provision for the prohibition of cow-slaughter was node in article 48 minly out of respect to the sentiments of the majority community, manely the Hindus. The Hindus as is well known have great reverence for the cow<sup>35</sup> and the very idea of alaughtering them for food purposes is repugnant to their way of thinking. The prohibition of cow-slaughter in article 48 has led some even to hold the opinion that Hindu sentiments predominate in the Constitution.

The first case that cross before the Supreme Court on the validity of the enactments prohibiting cow-alaughter was Meharnel Hanff Suaraghi v. Etgia of Bihar, <sup>37</sup> In that case Bihar, Uttar Pradesh and Hadhya Pradesh statutes were challenged. The Bihar Act placed a total ban on slaughter of all types of animals of the species of bovine cattle. Similarly the Uttar Pradesh Act put a total ban on cow-slaughter, Similar provisions were contained in the Madhya Pradesh statute. While the Uttar Prodesh Act did not restrict the slaughter of buffalces, the Madhya Pradesh Act allowed such slaughter under a certificate issued by certain outhor-

<sup>35.</sup> It may be noted that Nepal, when declared itself a Hindu state (article 3(1) of the Constitution of Nepal, 1962), also declared oow the national animal(article 6'2').

<sup>36.</sup> See e.g., Austin, Granville, The Indian Constitutions Cornerstone of a Mation, (1985, Clarendon Fress, Oxford), p. 82.

<sup>37.</sup> AIR 1958 SC 731.

rities mentioned in the Act. The petitioners pleaded that they were carrying on the business of a butcher and if they were not allowed to slaughter the animals probilided by the statutes, they would have to close their business. They also claimed that the prohibition was not a reasonable restriction in the interest of the general public. The Court discussed at great length the reasonsbleness of the restrictions and of the fact whether they were in the interest of the general public. It traced the history of the sanctity of the cows in Hindu society and cited Hindu scriptures in support of such belief. Originally animal 38 sacrifice was practised. Later the feeling of compassion arew up among the Hindus. Giving arguments for this change the Court reasoned that in the distant past, the climate was extremely cold and the Vedic Arvans had been a pastoral people before they settled down as sericulturists. 39 In asriculture the usefulness of the cow and bull was felt and since then they came to acquire a special sanctity. High praises were bestowed specially

<sup>59.</sup> The animals included, gosts, sheeps, cows, buffaloes and horses. Ifs, at 744. This list was collected by the Court from Rig Veda (VIII. 43, 11). Satpatha Brahssana (XII. 4, 1-2) and Yegnavalkya (vaj. 1, 109).

MG. Ibid.

on the cows in the werses of the Vedas. 40 At prosent, the Court found,

"the Hindus in general hold the cow in great reverence and the idea of the slaughter of cows for food is repugnent to their notions."4

The Court was of the opinion that though a constitutional question could not be decided on grounds of mere sentiments, it might be taken into consideration as one of the elements in judging the reasonableness of the restrictions. In the works of the Court 1

While we agree that the constitutional question before us cannot be decided on grounds of nere sentiment, however passionate it may be we, nevertheless, think that it has to be taken into consideration, though only as one of many elements, in arriving at a judicial wordist as to the reasonableness of the restrictions, "were the

The Court took into eccount the economic factors involved in the matter of sloughter of anisals. Quoting facts and figures, the Court remarked that although cattle wealth in India was the highest in the world, yet the milk production was perhaps the lowest. Summarising the utility of the cow and her property the Court saids

"They sustain the health of the nation by giving them the life giving milk which is so essential an item in

<sup>40. &</sup>quot;The slaughter of en innocent, O Kritya, is an awful deed, Slay not cow, horse, or man of ours."
Atherva Veda, X, 1, 29.

The cow is Heaven, the cow is Earth, the cow is Viehmu, lord of life. The Sadhyas and the Vasus have drunk the out pouring of the cow. Both Gods and moral men depend for life and being on the cow.

She hath become this universe; all that the sun surveys is she."

Atharva Veda, X, 10, 50.

a scientifically balanced diet. The working bullocks are indespensable for our agriculture, for they supply power more than any other aximal. Good breeding hulls necessary to improve the breed to that the quality and standard its future cover and working bullocks may be standard its future cover and working bullocks may not be in a future of the standard of the future over and the in abundance. The dung of the anical is cheaper than the artificial measures and is extremely useful. In short, the back-bone of Indian agriculture is an a manner of speaking the cover and her progray.\*

The Court, then posed other questions: Now could the health and nourishment of the cattle population be maintained? Could the butchers be helped from dislocation of their business? How could an alternative nourishment be provided to Muslims, Christians, persons of Scheduled Caste and Tribes and other mor meanie, whose stanie ford was beef and Buffale flosh? The Court found that as the country was in short supply of milch cattle, broading bulls and working bullocks. the cattle population fit for these purposes should be properly fed and whatever cattle food was available should be used for the maintenance of useful cattle. In the origina of the Court a total ban on slaughter of cattle, useful or otherwise might cause a serious dislocation of the business of butchers and hide merchants without any compensatory bensfit.44 A large section of the people would be deprived of their staple food. The keeping of useless cattle would not

<sup>43.</sup> Id., at 748.

<sup>44.</sup> The Court referred to its earlier opinion in this respect held in Haghir Ahmad v. State of Etter Produch, AIN 1954 60 728, 739.

be economically cound. Moreover, they would consume a good part of the cattle food, deteriorate the breed and eventually affect the production of milk, breeding bulls and working bullooks.

In order to arrive at a correct conclusion the Court classified all the cattle into three heads - (1) the cove of all ages and calves of cows and calves of she-buffalces. male and femalet (ii) she-buffaloes, breeding bulls and Working bullocks so long they are milch or draught cattle: and (iii) she-buffaloes, bulls and bullocks after they have ceased of their utility. As to the cattle comprised in groups (i) and (ii) the Court held that total ban of their slaughter was necessary, but as to (iii) their slaughter need not be probibited. The besis of the distinction between cattle of groups (1) and (11) was that while the cattle owners would give preference in providing food to shebuffaloss, breeding bulls and working bullocks, they might not take that much of care of the cattle falling in the first group of whom they would not expect adequate return. Consequently, the cattle owners would themselves not allow the cattle of the second group to be killed so long they are of use. But they might prefer to get rid of the cattle of the first group and sell them away even under false pretenses particularly when they would give less milk and in consequence become financially a burden on their owner. Due to paucity of space in big towns, uneconomic cows might be sold away to

butchers so that they might set rid of them; and purchase in their place cattle capable of giving more milk. The Court, therefore, concluded that the cattle falling in the first group moded more protection and their slaughter should be totally banned. But other cattle might be allowed to be slaughtered after they became useless to their owners.

It may be noted that the slaughter of cove fulling in the first group could be totally benned. In arriving at this conclusion, the Supress Court took into account, among others, two main feators. First, the sentiments of the Hindus that they hold the cow in great reverence and the idea of the slaughter of cows for food being repugnant to their notions. Second, even if drastic and stringent regulations are imposed on the slaughter of useless cows, experience shows that they are not sufficient to protect even the useful cows.

Consequent to the invalidation of certain provisions of the statutes relating to total prohibition of the slaugher of the-buffsloos, bulls and bullocks, <sup>47</sup> the states of Bihar, Uttar Fradesh and Madhya Fradesh enacted emending legislations to prescribe the age of certain cettle at which

<sup>45.</sup> Ide, at 745.

<sup>46.</sup> Ida, at 755.

<sup>47.</sup> Mohamad Hamif Quarashi v. State of Bihar, AIR 1988 BC 751.

they could be presumed to be incapable of being used as milch or drought cattle and could be slaughtered. While the Bihar legislation put this age at 25.48 Uttar Pradesh and Madhya Pradesh put it at 20. 49 In Abdul Hakim Quraishi v. State of Bihar. 50 the petitioners contonled that by fixing the age of 20 or 25 at which cattle could be slaughtered. while their natural age was about 15 years, the state had virtually prohibited their slaughter. This was, therefore, an arbitrary and unreasonable restriction which was not in the interest of general public. After citing various authorities in support of the view that the everage age of the cattle was about 15 years, the Court, referring to its earlier opinion in Mohammad Honif Quarashi v. State of Bihar. 51 declared the amending legislations invalid to the extent it required the slaughter of animals only at a prescribed age regardless of the fact that such cattle might become useless and incapable for milch and draught purposes much before reaching such a high age.

<sup>48.</sup> The Bihar Preservation of Animals (Amendment) Act, 1959, section 3.

The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter(Amendment) Act, 1959, section 3(3)(a); and the Modhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act, 1959 (Ms? Act 18 of 1959), section 4(2)(a).

<sup>50.</sup> AIR 1961 SC 448.

<sup>51.</sup> ATR 1958 SC 751.

Recently in another unreported case, Hohammad Faruk v. State of Madhya Pradesh. 52 the Governor issued a notification under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act prohibiting the slaughter of bulls and bullocks within cortain municipal limits. The petitioner, who was carrying on the business of sloughtering these animals challenged the notification as it afforted his constitutional right to carry on his trade or occupation. He claimed that the slaughtering of animals was his hereditary occupation. He further pleaded that as the prohibition was made fust out of respect for the sentiments of a certain section of the people, it was not a reasonable restriction in the interest of general public. According this plan the Court held the notification invalid as being an unreasonable restriction on the freedom of trade. The Court referred to its earlier decision in Mohammad Hamif Quarachi v. State of Bihar<sup>53</sup> that there could not be a total probibition on bulls and bullocks but it appears that it did not accept the reasoning of the earlier case that sentiments should be taken into

<sup>52.</sup> Writ Petition no.60 of 1966, decided, April 1, 1969 by the Supreme Court of India, AIR 1969 NBC 14, The Statemens. April 3. 1969, p.66

<sup>53.</sup> AIR 1958 SC 731.

consideration "as one of many elements, in arriving at a juddal verdict as to the reasonableness of the restriction." 164 Instead the Court took the view that the prohibition could not be upheld if it was imposed not in the interest of the general public, but merely to respect the sentiments of a section of people.

The reasoning given for decisions in coverlaughter cases are open to criticism. As stated earlier. 55 it is a fact that the Hindus have great reverence for the cow-The prohibition of cow slaughter under the directive principle contained in article 48 was based mainly because of the sentiments held by the majority community, namely the Hindus. The guarantee to the minorities under article 29(1) of the Constitution to conserve their culture, raises the question: Has the majority also a right to conserve its own culture? And what is this culture? Does it not include the respect and reverence for the cow? Is it not a fact that Hindus feel strongly about cow-slaughter as something against their religion? Though the British government in India did not prohibit slaughter of cows altogether, nevertheless it permitted slaughter in private, presumably because of strong feelings of Hindus. The majority community has also an equal right to conserve their religion and

<sup>54.</sup> Id., at 745, gupra p. 366.

<sup>55.</sup> Sunra pp. 365-6.

culture. The Court itself conceded that Hindu tradition holds cows as sacred. This appears to be the background of the directive principle in article 48. It seems that the Supreme Court, in Quarashi case 56 did not take into account this aspect of the matter. It was correct. no doubt, when it repelled the contention of the state that laws made to discharge the obligation imposed on it by the directive principles should at least be treated at par with the fundamental rights. But it is submitted, that in judging the reasonableness of restrictions on trade directive principles should have been considered as an important guide. Moreover, the Court's classification of certain cattle in three groups was artificial and reasons given were not convincing. Had the Court considered the directive principle of article 48 it might have classified cattle in other categories and found some reasonableness and the public interest in the directive principle itself. The Court was alive to the fact that no abstract standard could be fixed to determine whether a cortain measure was reasonable and in the interest of the

<sup>86.</sup> Mohammad Henif Cuarcahi v. State of Bibar, AIR 1989 SC 731.

general public. 37 Yet the Court did not refer to article 48 while testing the resembleness of the restriction. It marely observed that centiments of a class of persons wight be taken as one of several factors in considering the reasomeblaness of the restriction. In the subsequent unreported case. Nohoward Faruk v. State of Madhya Pracesh. 56 the Court. it seems, brushed aside the ground of sentiment in deciding the question of reasonableness. This time the Court took mainly the economic aspect of the prohibition of slaughter of various cettle and decided the case on that hasis. The distinction made between a cow, and she-buffaloss, bulls and bullocks in Nohamad Hanif Quareshi v. State of Bihar 69 are from economic point of view artificial and do not carry conviction. In the case of prohibition of cows, the Court has taken the view that the restrictions are researchie. But in the case of other cattle a contrary view has been taken and the restrictions have been held unreasonable. According to the Court due to nemoity of space in some Mg towns like Bombay, papple namelly allow even milch cows to he sold to the butchers just to nurchase a new one having the conscity of giving more milk. The Court had also found

<sup>67.</sup> The Court quoted with approval the observations of Patanjali Castri, J., in State of Madras v. V.Q.Row, AIR 1962 80 196, 800 to that effect.

Decided, April 1, 1989. AIR 1989 SC 14. The Statesman, April 5, 1989, p.6.

<sup>59.</sup> ATR 1958 SC 731.

that the considerations which applied to she-buffalces. bulls and bullocks that when they became useless, they would be sold to butchers did not apply to cowse It seems, therefore, that if the Court could be assured that even in the case of cows affective rules could be made by which only useless and inefficient cows were slaushtered, it might not have found in favour of a total ban of even cow-slaughter. The reasoning behind the classification does not seem to be sound. How many people in India live in big towns like Bombay where there is a shortage of space? And even in such towns how many can afford to maintain goshalas for cows or she-buffolces? A large number of these cattle are reared in the country side. The argument based on the paucity of space does not seem to be sound. If that is so the classification made by the Court falls to ground and from a mere economic point of view total prohibition of gowasi auchter cannot be sustained.

The subdission is that the reasonableness of the statute affecting the butcher's trade or occupation should have been judged in the light of article 48. It may be noted that the Constituent Assembly was in favour of a total prohibition of cov-sleughter. Similarly state legislatures on the basis of the directive principle banned cov-sleughter. It is subditted that the underlying principle of article 46 should have been taken into account by the

Court before giving a final verdist. It was on account of the sanctity of the cow in Hinduism that even Muslim rulers sometimes prohibited cov-slaughter. It is reported that Babar had not only banned the cow-slaughter but also advised his son Numanvu to do so. 60 Since reversnes to cow is a part of Hindu culture, it is in fitness of things that atleast in India where the overwhelming majority is that of Hindus, cow-slaughter should have been banned in order to preserve the culture of the majority community irrespective of any economic considerations. When We pay our veneration to some object it is a matter of faith and conscience, and according factors should not be brought into it. When article 48 was being discussed in the Constituent Assembly, several members pleaded the prohibition of cow slaughter on the basis of its economic advantage. The same arguments were advanced by the supporters of total ban before the Court. That approach itself was wrong. Our approach should have been clear and straight forward. Religious belief is not a question of argument and reason, but of faith. 61 If Hindu society feels that preservation of its culture necessitates the prohibition of cow-slaughter, it is submitted, that restrictions on coverlaughter should be upheld as falling within article 19(6).

<sup>60.</sup> Mohamman Hamif Quargehi v. State of Bihar, AIR 1956 SC 751, 740. Bunra p.232, note 18.

<sup>61.</sup> See gupra pp. 134-5.

In a number of cases where Muslims were prosecuted under section 200 of the Indian Penal Code for openly slaughtering cows on Bakr-Id day, a number of courts recognised that the slaughter of cows was showrent to the sentiments of the Hindus. The discussion in the Constituent Assembly 65 and its countities on the matter shows that the prohibition was based on sentimental grounds. 64 The state governments in order to give effect to the directive principle of article 48 enacted legislations prohibiting the killing of cows and other mileh and draught emisslas. Though the Court declared illegal the total prohibition of the slaughter of animals other than cows and calves, if sentiment part of the reasoning is abandomed, it may be, that in future, the courts may not find any good reason to unbold the total prohibition in case of cows.

In the United States the conflict between the sentiments of a section of the people with the constitutional

Kitah Ali Munchi v. Santi Ranjan Deb. AIR 1965
 Fripura 22; Miz Crittan v. Baneror, AIR 1937 All 13.
 Khan Baguit Dewan v. Bingati Puncit, 27 Cal 655(1900).

<sup>63.</sup> Constituent Assembly Debates, VII, pp. 568-580.

<sup>64.</sup> See Austin, gumra note 35 p. 821

"... Article 48 shows that Hindu sentiment
dominated in the Constituent Assembly."

freedom of carrying on the trade of slaughtering animals arose in a different way. In <u>flaughter\_final</u> Cases, 65 the legislature of a certain state in 1869 enacted a law restricting the indiscriminate slaughtering of animals. 64 A large number of butchers objected to such restrictions. They claimed it to be their constitutional right to carry on their trade of slaughtering animals and challenged the right of the state to put restrictions on such trade. The United States Supreme Court, by a majority decision held the enactment constitutional. The Court quoted, with approval. Chancellor Kent to the effect that.

"Unwholescest trades, slaughter houses, operations offensive to the senses... (might be interdicted by less, in the midst of dones masses of population, on the general and rational principle, that every person ought so to use his property as not to injure his neighbours."

This case bears some analogy to Indian cases which upheld

<sup>65.</sup> The Butchers' Benevolent Association of New Orleans
v. The Grassent City Live-Stock Landing and Elaunhter-House Company, 83 US (16 Walls) 36 (1872).

<sup>66.</sup> The Act, called "An Act to Protest the Health of the City of two Valenas, to locate the Stocklandings and Slauphten-houses", forbase the landing or slauphten-houses except in staughten-houses which were to be established for the purpose under the authority of the state.
Xis, at 50.

<sup>67.</sup> Id., at 62.

the prohibition relating to eleughter of animals in public places under section 208 of the Indian Penal Code and section 24 of the Police Act on the ground that it offended the feelings of a certain sections of the commity. 68 The Elaughter-House cases 60 makes it clear that restrictions can be put in the United States on the slaughter of animals if it is in the interest of the health or even if they hurt the feelings of the people.

It seems that in the United States restrictions on the slaughter of animals, cannot be put if the results would be to prohibit the carrying on the business of a class of persons. In the Slaughter-House cases the butchers were not prohibited from carrying on their business, but they were exertly required to slaughter animals at specified places. Had there actually been a total prohibition, it seems, the Court would have not upheld the

<sup>68.</sup> Supra note 62.

<sup>69.</sup> The Butchers' Benevolant Association of New Orleans v. The Crascent City Live-Stock Landing and Elaunhor-House Company, 88 US (16 Wall) (1872).

legislation. <sup>70</sup> In Margaret H. McGowen v. State of Maryland, <sup>71</sup> Douglas, J., in his discent, summarising the implications of the First Approximation and s

"(f) he dogma, creed, scruples, or practices of no religious group or sect are to be preferred over those of any others; ... the State course good one so to conduct himself as not to offend the religious segueles of morther," "2

In that case the appellants, the amployees of a certain department store, were convicted for selling on a Sunday in violation of Sunday closing laws. Douglas, J., questioned the validaty of a less which pass effect to the sentiments and religious feelings of a majority of the people, that is, Christians, who observe Sunday as a Sabbath day closing all business on Sunday. According to him it might amount to an establishment of religious is referred to the fact that come people have religious scruples against eating posts. He posed the questions Would it be possible to make the pork selling an offence if the

<sup>70.</sup> Cf. the American practice evidenced from the following statement:

<sup>&</sup>quot;The American judicial practice of refusing to explore matters of religious doctrinesses would preclude a finding such as that in NeW. Quarant v. State of Bibar."

Groves, Harry Es, Religious Francism, 4 JILI 161, 199 (1962).

<sup>71. 366</sup> US 490 (1960).

<sup>78.</sup> Ide: at 565. Emphasis added.

majority of a state legislature had religious conviction that sating of pork was abborrent? If some had religious scruples against slaughtering cattless "Could a state legislature, dominated by that group, make it criminal to run an abattairyn"<sup>75</sup>

To sum up, we find that while in India a total prohibition of the slaughter of cowe has been uphold, in the
United States, it some, the same might not be possible.
It may also be noted that eince the Supreme Court of India
has changed its opinion in Mohammad Enguk v. Stata of Medhya
Pradash<sup>74</sup> regarding the consideration of sentiments as one
of the grounds for upholding the validity of legislation,
there is a possibility that it may, if occasion erises,
change its view taken in Mohammad Hauff Charpash v. Stata of
Bibag<sup>70</sup> and a total prohibition of cow slaughter may be found
unreasonable. It would be recalled that in the United States,
in Slaughter-House oness, <sup>76</sup> the appellants had contended
that the legislation which gave monopoly to a certain company
to establish eleughter-houses virtually prohibited the

<sup>73.</sup> Id., at 875.

<sup>74.</sup> Decided April 1, 1969. ARR 1969 NSC 14, The Statesman, April 5, 1969, p.S.

<sup>75.</sup> AIR 1968 SC 731.

<sup>76.</sup> The Butchers' Renevolent Association of New Orleans v. The Gracent City Live-Stock Lending and Slaughter-House Company, 85 W (16 Wall) 36 (1872).

butchers in general to carry on their trade of claughtering animals. But the Court rejected the contention on the ground that since the legislation had required the company to allow all persons, who so desired to claughter their animals in their aloughter-houses there was actually no prohibition. It was only a health regulation prohibiting killing of cainals at any place whore a butcher might choose to do so. Since a total prohibition on sleughter of animals in the United States on religious grounds might amount to an establishment of religion it would be unconstitutional. In India there being nothing like an establishment clause the state may foster religions. A restriction on prohibition of cow-claughter, it is submitted, even if it amounts to a kind of help to religion would not be unconstitutional.

# . (c) Religious Freedom and the Right to Equality.

In the field of right to equality several provisions of our Constitution are aimed against discriminatory procedures. There are, at the same time, various provisions? recognizing exceptions to the right to equality on various grounds. In such cases religious freedom has to give way to such provisions. For instance article 16, while

<sup>77.</sup> E.g., articles 15(4); 16(4) and 16(5).

guarantosing equality of opportunity for employment to all citizens, allows the state to reserve posts for any backward classes of citizens. This provision, called 'protective' discrimination, is intended for the betterment of backward classes of persons in the society. It is, however, to be noted that a person is considered backward not only in the social or educational sphere, but his backwardness may be attributed if he belongs to certain caste and sect. The caste system is based chiefly on religion although in distant part it night have been based on trade. In M.D. Ralaji v.

<sup>78.</sup> The relevant provision is as follows :

<sup>&</sup>quot;16(1) There shall be squality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

<sup>(2)</sup> No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste,... be ineligible for, or discriminated against in respect of any employment or office under the Statesses.

<sup>(4)</sup> Nothing in this critics shall prevent the State from noking any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

<sup>(</sup>a) Nothing in this article shall affect the operation of any less which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or demonitaritional institution or any sense. The control of the control of the control of the control of the trium of the control of the control of the control belonging to a particular demonitation."

The State of Mygors, <sup>79</sup> the Supreme Court refrained from laying down any hard and fast rule, with respect to the declaration of backward classes. <sup>50</sup> The Court, however, deprecated the test of backwardness on the basis of castes. Actually caste is the touchstone of backwardness. The need for giving protection to backward classes was involved in a Mygore case. <sup>53</sup> There the state Covernment selected for appointment ten candidates. Of these seven candidates of backward classes were given veightage. The remaining were chosen on marit. Under the rules for recruitment framed by the state Covernment, "all communities other than Brainins" were classed as backward communities. The petitions who had secured a seventh place in order of merit was not selected. He contended that it was a

<sup>70.</sup> AIR 1963 SC 649. See also P. Rajendran v. State of Madras, AIR 1968 SC 1012 and State of Andrea Product v. D. Sagar, AIR 1968 AT 1379, and Community Navar v. Marayanan, Rajendran v. State of Madras, AIR 1969 JO 806.

<sup>80.</sup> I4., at 661.

<sup>61.</sup> The Boolevard Classes Countsation, in its report dated March 05, 1905, after having considered various setheds for determining which classes are backward, ultimately decided to treat the status of cests as an important factor in that behalf and it was on that beals that a list of backward communities was made. Referred to 1944, at 655.

In the instant case the Magar Gowda Committee appointed by the state had also recommended classification on the basis mainly of caste.

Ide. at 656e

Title and and

SE. Kegoya Lyangar v. State of Mygore, AIR 1986 Mys 80.

clear case of discrimination against meritorious candidates. The Court, however, whold the protection given to backward classes as legally valid under article 16(4) of the Constitution.

In a later case, 83 the state of Jarmu and Kashmir 1sid down a community-wise formula for the recruitment to services under the state. On that hasis it reserved 50 per cent posts for the Muslims of Kashmir. 40 per cent for for the Jamma Hindus, and 10 per cent for the Kashmir Hindus. It was contended by the state that Muslims in the state of James and Kashmir formed a backward class of citizens. Similarly the Jamma Hindus wers a backward community. None of them were adequately represented in the services of the state. The state in pursuance of article 16(4) of the Constitution reserved all seats for the two communities as indicated above. The petitioners Who were Kashmiri Hindus claimed that they had been disoriginated sesingt in the matter of promotion solely on the ground of religion and place of residence. They contended that the state had acted purely on communal basis in as much as the senior members of the service belonging to one community had been placed below the funior members

of another community. The Supreme Court while holding the aforesaid reservation violative of article 16(3) of the Constitution said that the expression "backered class" in article 16 was not synonymous with "backered costel" or "backward community." The Court said :

"The members of an entire casts or community may in the social, economic and educational scale of values at a given time be backward and may on that account be treated as a backward class, but that is not because they are members of a casts or community, but because they form a class-mod

The Court also pointed out that a test of backwardness based solely on easte, race, roligion, sex, place of birth or residence directly offended the Constitution. The order of the state, in this case was made to give "adequate representation of such elements as were not adequately represented in the services." This could not be treated by the Court as making a provision for reservation of appointment in favour of beckward classes.

This question came up in emother form before the Supreme Court in T. Bergdgen v. Drion of India. In that case, the petitioner challenged the rule of the Central Covernment which reserved 19% per cont of all posts under the Covernment of India for the scheduled castes and tribes. The rule further provided that in case the condidates

<sup>84.</sup> Id., at 3.

<sup>85.</sup> AIR 1964 SC 173.

belonging to the reserved class did not possess the prescribed minimum qualification or were unsuitable, the posts could be filled up by other deserving candidates provided the posts reserved for the scheduled castes and tribes would be carried over the next year. If next year the requisite number of condidates of the echeduled class were not found qualified, the Bearry forwords rule would again be applied in the subsequent year. In the instant once. 65 per cent condidates of the reserved class and 35 per cent of other classes were empointed. The applicant claimed that though he had obtained 6t per cent marks he was not chosen, while condidates of the reserved class obtaining as low as 35 per cent marks were appointed. Had 17th per cent candidates been taken from the reserved class without applying the "carry forward" rule, he would have a fair chance of being selected. The Supreme Court, in its majority judgment, held the "carry forward" rule as repugnant to equality clause of the Constitution.

Article 15 lays down a general rule of nondisorinination on grounds of religion, race casts and so forth, and article 29 prohibits discrimination in admission to administration on above continuous travelles. In

<sup>86.</sup> Article 29(2) says :

<sup>&</sup>quot;No citizen shall be denied admission into any educational institution usintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, coste, language or any of them."

State of Medras v. Smt. Champaken Doratraian. 87 the Madras Government slighted costs in the state Medical College community-wise. The moin idea behind this arrangement was to afford facilities to backward classes to get higher education. The order of the Madras Government was declared bod. The Madras High Court stated that "no person of a particular religion or caste (should) be treated unfavourably when compared with persons of other religions end castes merely on the ground that they belong to a particular relision or caste."88 On appeal, the Supreme Court too took the some view. As a sequel to this decision, clause 4 was inserted in article is to authorise the state to make special provision for socially and educationally backward classes of citizens. 89 In M.R. Balait v. The State of Mysors. 90 the Sonreme Court held that though the Government was entitled under article 18(4) to give preferential treatment to the backward classes, a reservation of more than 50 per cent of the seats could not be treated as reasonable. In the opinion of the Court it would be a fraud on the Constitution if 68 per cent scats were reserved for the protected classes

<sup>87.</sup> AIR 1981 SC 226.

<sup>88.</sup> Emt. Champakem Dorotrajan v. State of Modras, AIR 1981 Mad 120, 128.

<sup>89.</sup> Clause 4 reads as follows :

<sup>&</sup>quot;Nothing in this article or in clause (2) of article 20 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally beloward classes of citizens or for the Schedul

<sup>90.</sup> ATR 1965 SC 649.

as was actually done in the case. At any rate, the state under the provisions of the Constitution is expowered to reserve a reasonable percentage of seats or posts for the backward classes.

In the United States the problem is not so soute.

It is true that in some educational institutions racial
discrimination is still practiced, 91 but such practices
are gradually going down. As to the question of discrimination on religious grounds the Constitution itself declares
in unequivocal terms that "no religious test shall be required as a qualification to any office or public trust under the
United States." 92 In Roy R. Torgage v. Clayton K. Mathings.

<sup>91.</sup> See Bayda X. Homos v. Boad of Condesioner of the 11 of 20 of 2

<sup>92.</sup> Article VI (3), United States Constitution.

<sup>93. 367</sup> US 488 (1981).

the state in making annointments in severement offices took into consideration a person's religious belief. It was held by the United States Supreme Court that the state could not do so. It could not ask an applicant for appointment to an office to declare his faith in the existence of God. This question was again raised in Chamberlin v. Dade County Board of Public Instruction. 94 but the Court by a majority opinion rejected the appeal. "for Want of properly presented federal questions. 195 In that case, the amplicants for teaching posts were required to answer the question in the form of. "Do you believe in God?" It was also a fact that religious attitudes of the applicants were taken into account in making promotions, 96 Douglas, Black, and Stewart. JJ.. in their dissent were of the opinion that these facts sufficiently presented the federal questions and that the Court should decide the case on merit. It may, however, be noted that under the provisions of the Constitution a religious test cannot be legally imposed for any appointment and any such provision would be prime facis invalid.

There is another matter in which discrimination may

<sup>94. 377</sup> US 402 (1964).

<sup>98.</sup> Id., at 402.

<sup>96.</sup> Id., at 405, fn.1 (per separate opinion of Dougles, J.)

of enactments<sup>97</sup> in order to give effect to directive principles of state policy as embodied in article 44<sup>98</sup> of the Constitution. But curiously enough all much ensectments lay well be that they have been made only as a first step towards uniform civil code which would apply to all persons irrespective of their religion. But unless that is done, a discrimination based on religion may be eadd to exist. Likewise certain state enactments<sup>99</sup> prohibiting polygomy apply only to Hindus and certain other communities but are not applicable to Huelium. <sup>900</sup> This may be a discrimination

<sup>97.</sup> E.s. the Hintz Marriage Act, 1985 (Act 38 of 1985), the Hintz Houseaston Act, 1986 (Act 30 of 1985), the Hintz Minoratton Act, 1986 (Act 30 of 1986), the Hintz Minoratton Act, 1986 (Act 32 of 1986), the Hintz Minoraton Act, 1986 (Act 79 of 1986), the Hintz Moment's Rights to Property Act, 1987 (Act 1987) acts

<sup>98. &</sup>quot;The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

<sup>99.</sup> The Bombay Prevention of Elgamous Marriages Act, 1946 (Bome Act 84 of 1946 as amended by Bome Act 38 of 1948) and the Madras Hindu (Bigamy Prevention and Divorce) Act, 1949 (Mad. Act 6 of 1949).

<sup>100.</sup> The Hindu Marriage Act, 1985 (Act 55 of 1958) makes smoothery a rule for all Hindus, Boddharts, Jeans and Shoulest a rule for all Hindus, Boddharts, Jeans and Shoulest are all the rules and Divorce act, 1935 and (Act 5 of 1956) prohibits polyangy amonast Paralsa The persons marriad under the Special Marriage Act, 1984 (Act 45 of 1984) are also prohibited to practice the polyanays. In each of these cases the offender is itself under section 484 of the Indian Panal Code.

against Hindus in violation of article 14 of the Constitution, irrespective of its violation of the article in support of religions

In conclusion, we find that there is a difference between India and the United States in the field of equality having reference to religious freedom. Several inrods have been made to the equality clause of the Indian Constitution. These in one way or other affact freedom of religion but 'social welfare and reform' 101 can operate as a justification for any attack upon profession, practice and propagation of religions. In the United States the problem of recial discrimination exists but the courts have in a number of cases held such discrimination objectionables 108

<sup>101.</sup> See article 25(2)(b), discussed infra pp. 472-4.

<sup>108.</sup> Recently the United States Supreme Court reversed the conviction of a "winte person" by the Virginia Supreme Court for his marrying a "colored persons both size the effect to the state of the sta

<sup>&</sup>quot;The freedom to marry has long been recognised as one of the vital personal rights scendul to the orderly pursuit of happiness by freements. the freedom to marry, or not marry, a person of another rese resides with the individual and cannot be infringed by the State.

Richard Perray Loying v. Virginia, 388 US t, 12-3

## (d) Religious Freedom and Untouchability

The practice of untouchability based as it is mainly on coats system has been a blot on Hindu society. A determined effort has been made to abolish this social evil. Article 17 103 of the Constitution itself abolishes it in unequivocal terms and makes its practice a punishable offonce. 104 In pursuance of this article, the Parliament enacted the Untouchability (Offences) Act, 1985, 108 prescribing punishments for the practice of untouchability, 108

<sup>103. &</sup>quot;"Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.\" Article 17. Constitution of India.

<sup>104.</sup> Even prior to the adoption of our Constitution a number of states had enacted state legislations to prohibit and punish untouchability. See gupra p.222, notes 71 and 72.

<sup>105.</sup> Act 28 of 1955.

<sup>106.</sup> The Act has several special features compared with the other state leas which were in existence at its commonweast. It is not confined to Mindus only. It purchase all persons who take part in the distribution of the commonweast of the commonweast of the commonweast of the commonweast of the mormal penalty, the court is empowered to denoel or suspend any license in respect of profession, trade, calling or employment wherein discrimination is being practiced (Gestion 9). In Common the commonweast of the common o

The inverted commas put on the word 'untouchability' in article 17 suggests that untouchability has not been used in its literal sense but in a special sense in view of Indian conditions. In a Hysore case, <sup>107</sup> it was made clear that the isolation of individuals during spidemic or because they are suffering from contagious disease or because of some social observances such as are associated with hirth or death in the family have nothing to do with untouchability. Here we are conserned with the untouchability whereby certain section of the community on account of their hirth or profession are snumed and excluded from worship in a temple. In order to remove this disability the practice of untouchability has been prohibited by article 17 of the Constitutions.

In the United States megaces are practically segregated not only in the educational institutions <sup>108</sup> but even in religious institutions. There are separate churches for them and they have separate congregations. Though in

<sup>107.</sup> Devaratish v. B. Padmanna, AIR 1958 Mys 84.

<sup>108.</sup> In practice discrimination will exists in educational institutions. See Breen v. Expol Board of mer tent County of 1 et at 776 (1988), Am 1969 1880 1. Haper v. Board or Education of the Board School District, 20 L et at 777 (1989), Practice Grown Zempasse, 20 L et at 738 (1989), Am 1969

recent times the American opinion backed by decisions of courts looks with disfavour discriminations in many other civic matters, <sup>109</sup> it has not reacted in the sphere of religious practices. Be far as the state is concerned it cannot directly interfere with religious practices on account of the establishment clause unless such practices infringe on civil liberties of citizens. Recently the American Government has taken steps to prohibit discrimination in places of public resort such as segregation in theatres, cinemas and public parks, <sup>110</sup>

## (e) Religious Freedom of the Individual and of the Denomination.

It may be recalled that article 25 deals with the right of freedom of an individual, and article 26 deals with the right of every religious denomination to control

110. The Civil Liberties Act, 1964.

<sup>909.</sup> See, e.g., in the field of education, diver Engage ve Board of Education of Topeles, 307 US 635 (1956), supp. opinion 560 US 64 (1956), Millied & Goder v. John Aspus, 356 US 1 (1959) and immersion of Education of Company of the City of Philadelphia, 355 US 600 (1957); in the field of transportation, august & Engage v. Company of the City of transportation, august & Engage v. H.A. Gaudg, 142 Fupp. 707 (1956), affirmed gand v. Engage v. Company of the City of transportation, august & Engage v. Company of the Company of the

its institutions in matters of religion. 111 Since the Edipur Math case 128 it is now accepted that religious freedom extends to matters which are an essential part of religion. What port is essential is ordinarily to be decided with reference to the decirines of that religion itself. As article 25 is subject to article 26 the freedom of the denomination prevails over the freedom of the individual. It follows that if a conflict arises between religious freedom of the individual and the freedom of a denomination the forest must give way to the latter.

Both in India and the United States the trend of judicial opinion is to give professence to the religious rights and practices of an organized denomination in case of any conflict with the individual freedom. In India, one conspicuous example is Sardar Syndam Taher Saifridin Saheh v. State of Rombay. 113 In that case the head of an institution claimed the right to excommunicate a nember of his community in the face of a statute prohibiting excommunication. The statute recognised the right of the individual

<sup>111. &</sup>quot;Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right -(a) to establish and maintain institutions for

religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and sequire movable and immovable property;
and

<sup>(</sup>d) to administer such property in accordance with law."
Article 96, Constitution of India.

<sup>113.</sup> Commissioner Hindu Religious Endowments, Medras v. Eri Lakabeindra Tirtha Svanier of Eri Entrur Nutt, AIR 1984 8C 882.

to believe or disbelieve in the authority of the community and its head. Though the Bombay High Court in an earlier case had held the statute valid, the Supreme Court in the instant case declared the same invalid as an infringement of the right of the denomination guaranteed in article 26(b). It may be noted that articles 25 and 26 guaranteging religie ous freedom are clear because of the words "subject to the other provision of this parts in article 28, implying that article 25 must give way to article 26. The head of the Dawoodi Bohra community only claimed the right to excommunicate a member of his community on grounds of indiscipline. He believed that the practice of excessurication was an essential part of religious discipline. If one wants to be a member of an organised religious group, he must either conform to the tenets of its faith or convince others that the views which he holds are correct. If he is unable to do so, he must either submit to the views of the community or so out. If the community does not allow him to remain within it on account of his heretical views, it cannot be said that the community has exceeded its limits or encroached on the right of the individual to believe anything he likes. Under article 26 of the Constitution the denomination has a right to manage its own affairs in matters of religion and unvillingness to condone beressy or telerate indiscipline is a part of the exercise of this right.

In America the rolationship between the religious freedom of the individual and of a religious group may arise in a different context. For instance, it has been a practice since long in the United States to observe one day rest every week. 144 As the majority of the population follows Christiantty, Sunday, the Lord's day, is observed as the rest day everywhere in America. In several cases attempts were made to get the laws enforcing Sunday holidays declared violative of the establishment clause. But though these attempts have failed, 115 the followers of other religious have now been allowed to observe rest on any other day auspicious scoording to their religious, 116 in addition to Sunday. 117 Exrlier in Hagsarst M. Hendena v. State of Harrlang, 118

<sup>114.</sup> This practice has recently been adopted in India under the Weekly Holidays Act, 1948 (Act 18 of 1942).

<sup>115.</sup> Sees e.s., Margarat i. Madokan v. Minte af Bayloud, v. Ewil A Medillar, 30 fb Familion a Lawrican Franchad v. Abert E. Brom. See US 509 (1961) and Mallacher v. Crom Koshar Suner Market af Massachusetts, 36 US 507 (1961).

<sup>116.</sup> Adall H. Sharhert v. Charlis V. Verner, 374 US 398(1968). The refusal of a Seventh-day Adventist to work on Saturday, her Sabbath day, was accepted.

<sup>117.</sup> Ahraham Branwishi v. Albert H. Brown. 866 DE 500 (1981) and fieldship v. Brown Scaler Hung Harbat of Heast beneather action for the hope that the the control of the state of the stat

<sup>118.</sup> S66 US 420 (1961).

the Supreme Court had upheld the validity of a Sunday closing legislation on the ground that the purpose and effect of such legislation was not to aid any religion but to set aside a day in a week as a day of rest and recreation. Douglas. J. disfavoured the recognition of different religious holidays by the state. 119 In his dissenting opinions, he took the view that to penalise by law persons who did not suspend their work either on Sundays or even on any other day recognised by their religions, would be an aid to all organised religions and would infrince the establishment clause of the First Amendment. 120 He condemned laws which recognised different days of rest to different persons simply on religious grounds. He also pointed out that if a person did not follow any recognised religion, he had no right under the law to get leave from work for religious observance on the day which might be suspicious for him. 121

<sup>119.</sup> Arian's Denartment Stors of Louisville v. Kentucky, 37 UB 218 (1962); Harnaret H. McGagan v. Etsis of Maryland, 365 UB 400 (1961); and Mallaghet v. Crown Kosher Sumer Market of Massachusetts, 366 UB 617 (1961).

<sup>120.</sup> Mergaret N. Hodowen v. Stata of Meryland, 366 US

<sup>121.</sup> Arlan's Department Store of Louisville v. Kentucky,

In Adell H. Sharbort v. Charlie v. Verner 122 question gross in a different form. In that case a Saventhday Adventist was discharged from service by her employer as she had refused to work on Saturday, the Sabbath day of her faith. She claimed unemployment compensation under a state 1 as 125 neareding for such compensation. She could not get the compensation as she had refused to work on Saturday. a Working day. The United States Supreme Court by majority held that the denial of unemployment compensation benefits to the Saventh-day Adventist was an impresonable mestwinting on the free emeries of her religion. 134 The coverment is under an obligation to be neutral in the face of religious differences. It cannot constitutionally apply the unamployment eligibility provisions so as to constrain a worker to abandon his religious beliefs in respect of appropriate day of rest. 125 Harlan, J., in his dissent, however, said that if a person was not available for work due to Sabbath-

<sup>199. 374 18 399 (1963).</sup> 

<sup>183.</sup> The South Carolina Unexployment Compensation Act (SLC: Code, Title 68) allows compensation to all those who could not get an employment provided that if a suitable work was arrenged it should be accepted and in ones of refured. The compensation was not to be 1840. The St periods

<sup>184.</sup> For a critical study of this case, see Woiss, Privilege Posture and Protections "Religion" in the Leg. 75 Yele Lev. 555, pp. 580-8 (1964):

<sup>185.</sup> Adall H. Sharbert v. Charlie Y. Yerner, 374 W. 388, 410 (1968).

<sup>126.</sup> White, Jes concurred in the dissent.

he must be treated just as any other person who refused to work on Saturday for personal reasons. If the compensation was given to a person who objected to work on Saturday due to his roligious belief, it could seem a financial aid to an organised roligion. Explaining this point he said!

"The State, in other words, must giggle gut for financial sastiatence those whose behaviour is religiously motivated, even though it denies such assistance to others whose significate behaviour (in this case, inability to pork on Saturdays) is not religiously motivated.\* 187

For him this would be a violation of the establishment clause of the First Amendment.

Turning to India we find that in Sardar Syadaa Taher Sailyddin Sabah ve State of Ecology 189 Sinha, C.7., in his dissent, criticised the approach adopted by the majority of the judges. He was of the opinion that to bold the lime prohibiting excommunication invalid would amount to preference being given to an organised religion against the religious freedom of the individual. On the relationship between articles 25 and 25, he said that the right guaranteed by article 25 is an individual right as distinguished from the right of an organised body like a religious denomination or any section thereof dealt with by article 26. He reasoned that every member of a community has the right as long as

<sup>127.</sup> Adell H. Sherbert v. Charlie Y. Yerner, 374 US 398, 422 (1965).

he did not interfers with the corresponding rights of others to profess, practise and propagate his religion. If the religious freedom of an individual was subordinate to the rights of the denomination, he questioned: "Can an individual be compelled to have a particular belief on pain of penalty, like excommunication?" He enswered that the Constitution has guaranteed every person freedom to Worship according to the dictates of his conscience. He had the right unfettered so long as it did not come into conflict with any restraints imposed by the state in the interest of public order and morality etc. He could not be questioned as to his religious beliefs either by the state or by any other person. The head of the Dawcodi Bohra community had contended that he had a right to excommunicate a person for his heretical beliefs. The freedom guaranteed to a denomination in matters of religion under article 26(b) cover up this right of a religious community and its head. But Sinha, C.J., held that the matters of religion in article 26(b) were confined to matters connected with the rites and ceremonies in regard to religious practices. According to him a distinction ought to be made between practices consisting of rites and ceremonies connected with the particular kind of worship. which is the tenet of the religious community, and practices in other matters which might touch the religious institutions at several points, but which were not intimately concerned with rites and coremonies, as an essential part of the religion. 129 Moreover, he argued that in the instant case an excommunication resulted in depriving a person of the enjoyment of his civil rights. In so far as the legislation protected the civil rights of the members of a community, he opined that it should be deemed valid under article 25(2)(b) as a social welfare and reform. It may, however, be noted that article 25 is clear in that the religious freedom of the individual must give way to the religious freedom of the group guaranteed in a separate article. In case of any difference the latter must be accorded a preferential position. This principle has been preferred both in India and in the United States as the cases referred to shows shows

Concluding we find that in India article 28 itself subjects religious freedom to other fundamental rights of the Constitution. In the United States the religious freedom being given in absolute terms by the Constitution,

<sup>129.</sup> Idea at 884.

it is the task of the courts to pase on the specific situations and the rival claims based on different rights. Dy and large they give preference to religious freedom over other rights.

In the case of property rights, logislation in both the countries. has given a preferential treatment to property rights over the right of religious propagation. This principle has, however, not been applied in the United States to street propagations. So far as the freedom to equality is concerned, our equality provisions contain exceptions based mainly on religion, race or casts. Here religious freedom is restricted. In the United States there is the problem of recial discrimination. Legislative measures have tried to tackle the problem but in practice it has not been completely eliminated. Such discrimination exists in separate churches and separate congregations for the whites and the non-whites. When we consider the question of the religious freedom of the individual and that of the denomination we find that the courts in both the countries have accorded a higher position to denominational freedom over that of the individual. The excommunication case in India, and the prayer and sabathday cases in America show that the judges give preference to denominations and organised religious over the freedom of the individual.

## Chapter XVI

## Secular and Secondic Activities Associated with Religious Practices.

Article 25(2)(a) saves a law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity associated with religion. This does not contemplate state regulation of religious practices which are protected unless they run counter to public order, morality or health but of activities of an economic, commercial or political character when associated with religious practice. So far as the religious practices are concerned they may be, under the terms of article 25(1), regulated on the grounds of public order, health and morality. The overriding power of the state under article 25(2) is merely "to regulate and restrict" cortain secular activities. It does not, it seems. confer a right to "prohibit" such practices altogether.1 Similarly, article 26 lays down that subject to public order. morality and health, every religious denomination or a soction of it has the right to establish and maintain institution for religious or charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire moveble and immovable property, and to administer such property in

<sup>1.</sup> An attempt was made in the Constituent Assembly to add the word 'problit's class, but this now was rejected. Constituent Assembly Relates, VII, pp. 886-87.
In gamir Arest v. State If they Problem, AIN 1984 SC 788, 987, and Roberts Heart Journant v. State of Ether, AIN 1985 SC 788, 1987, and Roberts Journant v. State of Ether, AIN 1986 SC 430, the Supress Court interpretation of Aratic Protection.
In 1986 SC 430, the Supress Court interpretation of Aratic Protection.

accordance with law. As is clear from the language of clauses (b) and (d) of criticle 26, there is an ossential difference between the right of a denomination to manage its religious affairs and its right to manage its property. Whereas the former is a guaranteed right which no legislation can take away (except for health, merality and public order), the right to administer property can be exercised only "in accordance with law." This means that the state can regulate the administration of religious property by means of validly enacted laws. In other works, while matters of religious cannot, broadly speaking, be touched, the same is not true of property in the hands of denominations. In matters of property there is always a secular overtone.

A reading of the Suprams Court cases show that they have taken a realistic, as well as more traditionally Indian, view of what constitutes secular activity associated with religions.

We proceed to consider how secular activities associated with religious practices have been dealt with by the courts. We find that they have evolved a rule which permits as little interference as possible. The first important case is Commissioner Bindu Religious Endowments, Medras v. Eri Lakebrindra Tirthe Swarlar of Eri Birnyr Butt; where section 56 of the Madras Act<sup>3</sup> had empowered the Commissioner to call

<sup>2.</sup> ATR 1984 SC 282.

<sup>3.</sup> The Madras Hindu Religious and Charitable Undowments Act, 1981 (Mad. Act 19 of 1981).

upon the trustoes to appoint a manager for the administration of the secular affairs of the institution and in default of such appointment to make the appointment himself. The Supreme Court hold the enabling act ultravires article, 26(d). The Supreme Court said 3

> "Inder Art. 26(b), therefore, a religious denomination or organization enjoys complete autonomy in the matter of deciding as to what rives and ceremonies are essential according to the tenste of the religion thay hald are not entire that the decision in any interdecion to interfere with their decision in any interdecision to

"Of course, the scale of expenses to be incurred in connection with these religious observances would be a matter of administration of property belonging to the religious denomination and can be controlled by secular authorities in accordance with any law laid down by a competent beylature; for at could not be secular authorities in accordance with any law laid county a competent beylature; for at could not be the county of the coun

"A law which takes may the right of administration from the hands of a religious denomination attogether and vests it in any other authority would amount to a violation of the right guaranteed under c1. (d) of Art. 28.4

<sup>4.</sup> Commissioner Hindu Religious Endowments, Medras v. Sri Lakshmindra Tirthe Swemier of Sri Ehirur Hutt, AIR 1004 SC 858, 2014.

In Ratilal Panachand dendhi ve State of Rombay their Lordships further savi<sup>5</sup>

> What sub-cl.(a) of cl.(2) of Article 25 contemplates is not State regulation of the religious practices as such which are really of an economic, commercial or political character though they are associated with religious practices.

"... The language of the two cls. (h) and (d) of att. 26 would at once bring out the difference between the two. In regard to affatrs in matters of religious to the second of the control of the control

"Beligious prectices or performances of acts in pursuance of religious belief are as much a part of religious belief are as much a part of religion as faith or belief in particular dostrines. Thus it the toacts of the Jain or the Parsi religion lay down that certain rites and ceresonies are to be performed to cortain trees and in a purificular meanure, it commot be said that these are secular acts of the property of the performance of the performance of the performance of the performance of pricess or the use of marketable commodities. No outside authority has any right to say that these

8. ATR 1984 SC 388, 391-2.

are not essential parts of religion and it is not open to the secular authority of the State to restrict or prohibit them in any namer they like under the rules of administering the trust estate.

"Of course, the scale of expenses to be incurred in commention with these rolliques observances may be & is a matter of administration of property belongs in to radiatious institutions; and if the expenses on these Bonds are illedy to depicte the endowed the control of the co

"If this is the belief of the community," thus observed the learned Judge.

"and it is proved undoubtedly to be the belief of the Korosetrian community, a secular Judge is bound to scener that the belief it is not for him to sit in judgment on that belief, he has no right to interfere with the conscience of a donor who makes a gift in favour of what he believes to be the advancement of his religion and the welfater of his community or mankinds!

These observations do, in our opinion, afford an indication of the measure of protection that is given by Art. 26(b) of our Constitution."

It may be noted that in <u>Ehirur Math</u> case<sup>6</sup> though section 26 of the Madras Act<sup>7</sup> was held violative of article 26(d),

<sup>6.</sup> Commissioner Hindu Holiciaus Endowents, Hedres v. Bri Lokebnindra Tirthe Evenier of Dvi Shirur Hutt, Ain 1964 6C 202.

The Madras Hindu Religious and Charitable Endouments Act, 1981 (Madras Act 19 of 1981).

it was within the permissible limits of article BK(2)
(a). 8 Other sections of the impugned Ast dealing with secular activities were, however, held to be validated and the administration of the religious endowments under the general superintendence and control of the Commissioner. Section BS enumerated several grounds on which a suit could be brought before a court for removing a trustee. 8 Both these sections were upheld. In other cases also the appointment of committees for the management of religious institutions had been upheld by

<sup>8.</sup> Thus in cases crising under the Hubin Wagf enactments the Indian courte have held that the appointment of Huttreadia being only a secular matter, the condition of the courte of t

<sup>9.</sup> Statutory provisions for removal of trustees and schoults have always been uphade, See Smiltrage v. Raghayacharya, All 1969 Pat 118 (DD). Sven without such provisions, the courts have always exercised the power to remove schools in appropriate cases of the power to remove schools in appropriate cases. Charles Size of the State of the Charles o

the Supreme Court. 10

In order to understand the position better a discussion of a few Supreme Court cases seems advisable. In Tilkayat Shri Govindlalii Heharai v. State of Rajashthan. the Nathawara Temple Act, 195912 provided for the management of the temple through a Board. Section 16 of the Act laid down that subject to the provisions of the Act and of the rules made thereunder, the Board was to manage the properties and 'affairs of the temple' and arrange for the conduct of daily worship and coremonies and of festivals in the temple according to the oustons and usages of the denomination to which the temple belonged. 13 The High Court of Rajasthan took the view that the expression "affairs of the temple" was too wide and could include religious affairs of the temple. Since the relevant section did not require the management to be guided by the customs of the denomination, the High Court held that the import of the expression "affairs of the temple" in section 16 of the impuened Act was of such general nature that it could not be unheld. 14

<sup>10.</sup> er v. Bhabapritananda Otha, AIR 1939 80 tate of Releather, AR 1965 SC 1639; and Reja Bra ishore beb, Resiltary, Eugerintendent, Legenneth Temple, uni v. The State of Origan, AR 1964 SC 1801.

<sup>11.</sup> AIR 1963 SC 1658.

<sup>12.</sup> Raissthan Act 15 of 1959.

The Supreme Court rejected the interpretation given to the expression "affairs of the temple" by the High Court and held that it covered only the secular affairs and therefore could not be objected to. The Court distinguished the two different sorts of duties which had been laid upon the Board. Firstly, the Board was to manage the properties and the secular affairs of the temple. Secondly it was to arrange for the religious worships, ceremonics and festivals in the temple. In so for as the management of the properties and the secular affairs were concerned the Court found that unlike the case of a Mahant or a shebait who enjoyed proprietary interest in the property. Tilkayat administered the affairs of the temple under the supervision of the Udaipur darbar and had certain rights under a Firman issued by the Maharana of Udalour. The State of Raissthan being the successor of the Udaipur State had the same rights of supervision which the Udaipur derbar had. Tilkavat was a mere custodian or manager of the temple property and there was no question that his proprietary

<sup>13.</sup> Section 16 of the Nathdwara Temple Act 1959. Tilkayat Ehri Govindlelii Maharai v. State of Rejection. AIR 1963 Ec 1639. 1633.

<sup>14.</sup> See, Tilkayat Govindlalji v. State, AIR 1962 Raj 196, pp. 215 and 215.

rights were being infringed. The state was fully empowered under article 26(d) to make laws for the administration of the properties of the denomination.

Gajendragadkar, J., speaking for the Court, said :

"It is urged that the right of the denomination to administer the property has virtually been taken easy by the act and so, it is invalid. It would be noticed that Art. 204(2) recognizes the denomination of the state of the second of the se

"Incidentally, this clause will help to determine the scope and effect of the provisions of Art.86(b). Administration of the denomination's property which is the subject-matter of this clause is obviously obtained the scope of Art. 86(b). Actives relating to the composition of Art. 86(b). Actives relating the provisions of Art. 86(b). Article 86(b) relates to affaire in matters of religion such as the performance of the religious rites of coronness, or the observance of the religious rites or coronness, or the observance of the religious rites or coronness, or the observance of the religious rites or coronness, or the observance of the religious rites on the property at all. Article 86(d) thorefore, justifies the encoment of a law to regulate the administration of the denomination's property and that is precisely what the Art has purported to do in the present case. If the clause Saffairs in matters of religious were religious or not, the provision under Art. 86(d) for legislative regulation of the administration of the denomination's property would be rendered illusory,\*15

Tilkeyst Chri Govinglelji Meheraj v. State of Rejesthen, AIR 1963 SC 1638. 1668.

The second category of the duties imposed upon the Board Was to arrange for the religious worship, caremonies and festivals in the temple. All these were clearly "matters of religion" within the meaning of article 26(b) guaranteeing each domonization the right "to meange its own affairs in matters of religion." Since, however, these arrangements were to be made by the Board in accordance with the customs and usages of the denomination, the Court found nothing invalid in such arrangement. Explaining this point the Court and i

"(T) he section (section 16 of the Nathwara Temple Act) adds that it will be the duty of the Board to arrange for the religious wearings, escondies and featurals in the temple, but this has to be done according to the second that the second the second that it is no far as they relate to the wearing and other religious coresonies and itseed which is of paramount importances. In other words, the legislature has token production to suffacient the words, the legislature has token production to suffacient worthing and fostivals of religious or the custom can usuage of the demonithmental second the second that the second tha

A similar question arose in Spri Jaganath Temple case, Raja Ekra Kishara Reb, Hereditary Eugerintendent, Jasapurath Temple, Puri v. The State of Origan. <sup>17</sup> Scotton 16(1) of Shri Jagananth Temple Act, 1884, <sup>16</sup> suthorised the commitive constituted under the Act to arrange for the proper

<sup>16.</sup> Id., at 1685.

<sup>17.</sup> AIR 1984 SC 1501.

<sup>18.</sup> Orissa Act 11 of 1955.

performance of the gaymuia in the temple in accordance with the established record of rights. 10 The Court moted that the gaymuia had two aspects - one aspect was the provision of materials and so on for the purpose of the gaymuia and other was the performance of the gaymuia in accordance with the record of rights. The former was a secular function and the latter religious one. It held that as section 16(1) of the impugmed but had servely authorised the committee to deal with secular aspect it could not be attacked. The Court said 1

"Clause (1) of 8:15 has nothing to do with the second aspect, which is the religious aspect of the serepuis it deals with the secular aspect of the serepuis and the series of the serepuis and the series of the serepuis and the series of the serepuis and the proper performance of newquis and that is also in accordance with the record of rights so the committee ownered deep materials for everyusia fit he record of rights says that cortain natorials are necessary. We cannot deep materials for everyusia for the record of the seventials and leaves the religious part thereof entirely untoomfed. Further under this clames it will be the duty of the executions to see that these who are to duties properly. But this again is a socilar function to see that service and other servents easily out that these who are to duties properly it does not interfere with the perduties provision that it interferes with the perduties provision that it interferes with the predictions of the temple must therefore fails. 800.

<sup>10.</sup> Section 15(1) read as follows: "Supplest to the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall be the duty of the Committee to arrange for the proper performance of swapujsh and of the delly and periodical Hitls of the Temple in accordance with the Record of Rightse".

Raja Bira Kishora Boh, Hereditary Superintendent, Jagonath Temle, Furi v. State of Oriega, ATR 1964 80 1801, 1816.

The Court also held that other sections 21 of the Act were not unconstitutional on the ground that they dealt with the secular aspect only.

To sum up, these cases establish that the right of a decinination to manage its own affoirs in matters of religion cannot be taken away although the right of administration of property may be regulated by law. This involves drawing a line between matters of religion and secular administration of property. The line cannot be drawn once for all. The courte takes a commonence view and are guided by consideration of practical necessity. If the tenets of a lindu sect prescribe offerings of food to the idea to particular times, or prescribe periodical ceremonies to be performed

<sup>21.</sup> So section is delimited the powers and suites of the administrator. He was enthorised to collect the offerings made in the temple and decide disputes relating to the statement of the control of the second property of the conditions of the supply of the conditions on which the sewaks and other office wholders would be entitled to possess jewels and other valuable belongings of the temple, to require various valuable to the secretary of the process of the various of the definition services. In the control of the definition services although the temple of the control of the definition which is the control of the definition which we have a control of the definition of the control of t

in a certain way, or require daily recital of sacred texts, and oblations to the sacred fire; these are parts of religion. The fact that they involve expenditure and the use of marketable commodities will not make them secular activities of a commorcial character, <sup>58</sup> they are matters of religious protected by article 86(b).

Though the state can regulate edministration of religious property, but it is the religious denomination itself which has the right to administer the property according to law. Thus a law can regulate administration of religious property but cannot take away the right of administration of property altogether from the hands of the denomination and west it in another secular body. The law must leave the right of administration to the religious body itself subject to such restrictions and regulations as it might choose to impose.<sup>25</sup>

While in India the state has been given the power to interfere with the secular aspect of religious practices, the state has no such authority in the United States. The question of state control over church directly arcse in John Kadraff v. Smint Hickelss Sathadral of the Russian Orthodax Shurch in Hosth America, 24 hs a sequal to Bolsboats Revolution of 1917, the New York legislature, in order to free the

<sup>28.</sup> Commissioner Eindu Rollsiaus Endomente, Motros v. Bri Leichards firthm Sussian of Eri Distrut Kutt, AR 1984 62 984, 626 Thin Sussian of Eri Distrut Kutt, AR 1984 85. Id. at 801. See also Ratini Remachand Iondhi v. Stata 87 804 US 94 (1982).

Buggian Orthodox shunch in the United States from the atheir stic and subversive influence of Soviet Russis, enacted a law 25 requiring that all the churches which were subject to the control of Engaten Churches, he governed by the scaledisstical body of the American separatist movement. The appellers. St. Micholas Cathedral of the Russian Orthodox Church, a corporation created by the New York statute, claimed the possession and control of the Russian churches in America-The appellants who had been appointed as a representative of the church in Russia were in full control of the Russian churches in North America. The New York Court of Appeals having allowed the appellacs to take control of the church. the appellants preferred an appeal before the United States Supreme Court. The Supreme Court, by an 8 to 1 judgment. reversed the opinion of the New York Court that the state could interfere in matters of administration and remanded the case to the New York Court. Reed. J. delivering the opinion of six judges, saids

"Legislation that regulates church administration, the operation of the churches, the appointment of clergy, by requiring conformity to church statutes... prohibits the free exercise of religion." 25

He held that even if the statute provided for the administra-

<sup>85.</sup> Laws of New York 1925. Ch. 465. Id., at 95.

<sup>26.</sup> Ide, at 107-8.

tion of the church in gonformity with the scieblished practice of that church. 27 the statute was unconstitutional. In his own words :

'Although this statute requires the New York churches to "fin all other respects confron to, maintain and follow the faith, doctrine, ritual, communion, discipline, cannot low, traditions and usage of the Eastern Confecion (Sastorn Orthodox or oresis tatholic Church), and the confecion (Sastorn Orthodox or oresis tatholic Church), and the confecion of the Confe

Jackson, J., in his dissent, 29 said that the case was one in which the state interfered with the property rights of the holders of the church and not with the right to religious freedom. According to him there was nothing unconstitutional if the state statute ladd down rules for the settlement of property rights of a church. The contrary view that the statute violated the religious freedom guaranteed by the Constitution was according to him so insubstantial that it deserved to be impored.

When the case again came before the New York Court of Appeals on remend. So the Court held that apporting to the

<sup>27.</sup> In India the Supreme Court readily upheld all statutes which required the statutory Boards to administer the religious institutions societing to the traditions and usages of the denomination to which they belonged. See e.g., Illegat Bur Goulphilali Habrard v. Etata of Raisatas, Am 1985 St 1658, sais plan internal burght Burghtan Burghtandert, Jagameth Comple, Purl v. Da Rata of Erlass, Am 1965 St 1651.

<sup>28.</sup> John Kedroff v. Saint Higholes Cathedral of the Russian Orthodox Church in North America, 344 US 94, 108(1952).

John Kedroff v. Saint Higheles Cathedral of the Rugelen Orthodox Church in North America, 344 US 94, pp. 126-132.

United States Supreme Court the state could not legislate to transfer the control of the shurch property. But the Court assumed that if it could be found that the church authorities were actually dominated by the Soviet state, the Courts could use their equitable power to exclude that authority's appointers of on the ground that such persons would not administer the trust property for the benefit of the faithful adherents of the church. The New York Court, theree fore ordered a new trial to determine whether the central church authority was freely functioning or was morely a propaganda organ of the Soviet state. Se

In sum, we find that the state in the United States does not usually interfere with the secular activities which might be associated with religious practices. By way of contrast in India, however, the state is authorised to regulate and control the secular activities of religious bodies. Moreover, the courts in India hold the view that the appointment of a statutory management board and the conduct of even daily worship under the supervision of such boards according

<sup>30.</sup> St. Highples Cathedral v. Redroff, 306 NY 39, 114 NB 21 197 (1983) referred to in Note, Constitutional Limitations in State Court Review of Higherholds Church Audicatory Decisions, 54 Col. Labov. 438 (1984).

<sup>51.</sup> The United States Suprems Court had said:
 "Lagislative power to punish subversive action
 oemet to doubted. If such action should be actually
 attacked by a contract of the robe nor his
 attacked by a contract of the robe nor his
 attacked by a contract of the contrac

<sup>32.</sup> The order of the New York Court of Appeals for a new trial was objected on the ground that it was not warranted

to the customs of the temple is valid as the Constitution authorises the state to restrict the secular activities of religious practices. This might not be permitted in the United States. As shown by the <u>Tedroff</u> case<sup>35</sup> the courts do not recognise the right of the state to interfers even with the secular administration of the church. Even where religious worship and administration have to be directed by the statutory Boards in accordance with the customs and usages of the established sect or sub-sect, the Indian courts have uphold the provisions while the American courts have not done so.

The problem of regulating concents and financial activities connected with religious practices was as we have seen raised in Completing Endoughant Educations Endoughants, Madras v. Eri Lekshmindra Tirth Evenian of Eri Education Endoughants, Madras v. Eri Lekshmindra Tirth Evenian of Eri Education Court that Attorney-General had contended before the Supreme Court that the government could regulate, under article 25(2)(a), "all secular activities, which may be associated with religion but do not really constitute an essential part of it." Si It seems that he vanted to emphasize that all activities which involved the expenditure of funds or the exployment of human agency were, impo facts, secular activities and as such could be regulated by the state under article 25(2)(a). Nukherjea,

by the judgment of the United States Supreme Court. See, Note, Constitutional Limitations On State Court Review of Herarchical Church Judgatory Benistans, 54 Col. LeRey, 455 (1984).

<sup>33.</sup> John Kednoff v. Seint Higheles Cathadrel of the Bussian Orthodox Church in North America, 344 18 94 (1952).

J., delivering the judgment of the Court, rejected this contention. He said that the determination of "essential" part of a religious practice was primarily to be ascertained according to the doctrines held by the particular religion which claimed that a certain practice was an essential attribute of its religion. To quote him again,

"if the tensts of any religious sect of the Hindus prescribe that offerings of food should be given to the idol at particular hours of the day, that periodical researchies should be performed in a corrichin way at correction to be should be performed in the state of the should be required as parts of religion and the more fact that they involve expenditure of some of the state of which we should be regarded as parts or religion and the more fact that they involve expenditure of some or employment of priests and sarvants or the use of market sale consolities would not make these souler receiver; all of these are religious practices and should be regarded as matters of religious practices and should be regarded as matters of religion within the meaning of Art. 26(b)." 56

In the result some of the provisions of the impugned Act of the Property rights. It may be noted that article 25(2)(a) permitting the state to regulate secular activity associated with religious practice was not applied to adjudge the constitutionality of any of those provisions. Thus section 50(a) of the Act had provided that the surplus laft after certain permitted expenditure could be spont by the Hehant only with the consent of the Commissions or the Area Committee which might issue general or special instructions

<sup>36.</sup> Ibid.

<sup>57.</sup> The Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act. 1951 (Madras Act 19 of 1961).

for the purpose. Further section 31 directed the Mehant to obtain previous sanction of the Deputy Corniscioner for incurring expenditure out of a certain surplus. Both these sections dealt with the economic activities of religious institutions. These provisions could therefore cone within the purview of article 25(2)(a). But the Supreme Court took them as infringements of the property rights of the Mahant and accordingly declared then violative of article 19(1)(f). Again, section 30 of the impurpose Act which required the Mahant to render account for certain gifts made to him personally in his especity as a Hahant was also held invalid under article 19(1)(f).

A number of other provisions of the Act were, however, held walld. Some of these provisions definitely regulated and restricted the economic and financial activities of the institutions. For instance, section 20 exposered the Commissioner to pass orders to ensure that endowments were properly administered and their income was duly appropriated for the purposes for which they were meant. Again, section 27 imposed a duty on the trustees to furnish certain accounts to the Commissioner. Section 29 forbade alienation of immovable properties belonging to the trust without the sanction of the Commissioner except leases for a term not exceeding five years. Section 34 authorised the state government to approve the scale of expenditure of a religious

institution. All these sections dealing with the financial aspect of a religious institution were held valid but no reference was made to article 25(2)(a).

Another case can be conveniently considered here. In Durgah Committee, Ajmer v. Syad Hunsain Ali 39 the Union Parliament passed the Durgah Khawaja Saheb Act 40 to administer the Durash and the endowment of the Durgah Khawaja Moinuddin Chisti at Ajmer to which Hindus as well as Muslims make offerings. The Act was challenged on the ground. amongst others, that it infringed the freedom of management of a denominational institution guaranteed by article 26(b). Sections 4 and 5 provided for the appointment of a Durgeh Committee by the Central Government to administer, control and manage the Durgah endowment. The members of the completes to be nominated by the Covernment were to be Hanafi Muslims. Section 15 enjoined upon the Committee to observe Muslim law and tenets of the Chishti saint in conducting and regulating the established rites and coremonies at the temb. It was contended by Khadims of the temb that the Act was invalid as it infringed their rights to

<sup>50.</sup> Whothing in this article shall affect the operation of any artifus low or prevent the State from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice."
Article 286(2)(a) or the Constitution of India.

<sup>39.</sup> ATR 1961 SC 1402.

<sup>40.</sup> Act 36 of 1956.

manage and administer the institution guaranteed under article 26(b), (c) and (d). The High Court of Rajasthan accepted the contontion and declared several provisions of the enactment unconstitutional. It took the view that the Government should not have been sutherised to empoint the members of the committee consisting of the Hanaff Muslims without providing that they should be of the Chisti order having faith in the religious practices and rituals associated with the shrine. The provision for the appointment of the committee was, therefore, found to be ultravires. Similarly other provisions of the enactment relating to the privileges and functions of the Khadims. Satisdanashin and Nazim were also declared violative of article 19 and 25 of the Constitution. On appeal the Supreme Court took a contrary view. It found all the provisions including the constitution of the Committee and the privileges of Khadins and others 42 constitutional.

Syed Hussein Ali v. Durgah Committes, AIR 1959 Rai 1772

<sup>48.</sup> It may be moted that, in 1964 by an esendment to the Original Act, the Neath, the Sajidanashin and all other persons sutherised to do any act under the Durgah Rhawiga Sabab act were designated as public indian Penal Code. The Durgah Khawiga Sabab (Amendasan) Act, 1964 (Act 20 of 1964), section 2:

The Court held that the Act merely regulated secular practices which were not an essential or an integral part of religion. 45

In India, recently a large number of enactments both state and central have been passed primarily for the purpose of controlling the economic and financial aspect of religious institutions. 44 Though many of them were challenged before the courts but they were found valid on the ground that they regulated the socular practices of the institutions.

43. Durcah Committee, Aimer v. Synd Hussain Ali, AIR 1961 SC 1402. 1417.

48. Esg., The Bither Hindu Religious Trusts Act, 1980 (Bither Act i of 1991); The Bembay Public Trust Act, 1980 (Bither Act i of 1991); The Bembay Public Trust Act, 1980 (Bither Act i of 1990); The Riddya Pradesh Public Trusts Act, 1981 (Bit Act i of 1991); The Orises Hindu Religious Booksman Act, 1981 (Crissa Act, 1982); The Act i of 1991); The Hindu Religious Act, 1980 (Paper Act, 1982); The Public Religious Control of the Act, 1981 (Bither Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1981 (Hadras Act, 1982); The Wassalami Warf Act, 1982 (Act 42 of 1983); The Wassalami Warf Act, 1983 (Act 42 of 1983); The Wassalami Warf Act, 1984 (Act 42 of 1983); The Charitable Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Charitable Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Charitable Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Charitable Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Charitable Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Difficult Trustees Act, 1980 (Act 4 of 1980); The Indian Trustees Endowment Act, 1880 (Act 50 of 1980); The Indian Trustees Endowment Act, 1880 (Act 1980 (Act 180 of 1980); The Religious Endowment Act, 1880); The Public Charitable Endowment Act, 1880 (Act 180 of 1980); The Religious Endowment Act, 1880); The Religious Endowment Act, 1880 (Act 180 of 1880); The Religious Endowment Act, 1880 (Act 180 of 1880); The Religious Endowment Act, 1880 (Act 180 of 1880); The Religious Endowment Act, 1880 (Act 180 of 1880); Act, 1913 (Act 60 of 1912).

In the United States the state is not primarily concerned with the economic and financial activities of the church. The properties of the church are administered according to the wishes expressed opecifically in the trust deed itself. If there is no express trust endowed property is administered according to the church laws or the internal rules of the church to which the property is addowed. In the absence of even such provisions the wishes of the followers of that church are regarded as controlling. In case of division of epinion scong the followers, the wishes of the majority prevail. They cannot, however, use the property of the trust for the support of a new and heretical doctrine. In U.P. Mitchell v. Church af Christ, at Mt. Oliva<sup>47</sup> a state Supreme Court has even categorically held,

The autority of each independent or congregational pociety, between regular its nettons or specificus may be a second of the property of the accident a fathful minority diverty, or to the support of the accident to each fathful minority of the property of the accident to each fathful minority diverty, or to the support of doctrines radically and fundamentally opposed to the characteristic doctrines of the society, even though the property is subject to me express trust, "45"

<sup>8.</sup> John Watson v. William A. Jones, 80 US (13 Vall)

<sup>46.</sup> Id., at 725.

<sup>47. 70</sup> AIR 71 (Alabama S Ct 1930).

<sup>48.</sup> Id. at 74.

In America there are no soute problems as there are in India. Forticularly in the fields of economic, financial and secular activities of religious bodies, the government seldom interferes. Everyone, whether an individual or an institution, is absolutely free to do whatever he or it likes and the state keeps aloof except in the rare cases where such freedom night cases have to others or night endanger the safety of the country.

The reason for the difference between India and the United States is apparent. The state in India acts as the guardian and protector of religious institutions. It would, therefore, interfere with the affairs of such institutions in order to see that fraud, miscanagement and waste do not take place in them. The Constitution itself specifically provides for such a continuency. In the United States because of the establishment clause the state keeps itself sway in the church administration. The Courts take jurisdiction only if a complaint is made by the adherents of the church themselves owing to some internal friction or trouble. There again the courts, under the Watson rule would decide the case in accordance with the unanimous or majority view of the church members.

<sup>49.</sup> John Watson v. William A. Jones, 80 US (13 Wall) 879 (1872). See gung p. 427, the text accompanying

### Chapter XVII

## Social Welfare and Reform

Religious practices sometimes come into conflict with other social interests. In India religion plays a vital role in the life of an individual. The law of buse band and wife, perent and child, devolution and disposition of property depend on religion. In fact religion pervades and governs all domestic usages and social relations. In the United States the life of the people is not so much interwoven with religious practices though it is true they observe certain religious coremonies and practices like baptise and attendance at church on Sundays, The Catholics want their children to be educated through a Catholic system of education and receive instruction in the doctrines of the Catholic church. Jehovah's Witnesses exhibit a good deal of religious fanaticies and believe that it is their duty to spread their Lord's mission and even their children take part in religious propagands.

This religious belief of some section of the society sometimes comes into clash with the state sponsored scheme of social welfare and reform or run counter to public health and morals of the community. In India, clause (2)(b) of article 28 empowers the state to nake laws in respect

For the relevant portions of the Camon less see, gunra p.180, fn.98.

of social reform notwithstanding the freedom of religious practices guaranteed in the first clause of the article. Though there is no such provision in the United States. the courts there have thrown their weight on the side of so dal reform. There are, of course, some minor differenoss between the two countries because of their different social set up. As noted above in India the power of the legislature to regulate religious practices in order to achieve social welfare and reform has been expressly conferred by article 25 itself. A doubt has been raised that since article 28(2)(b) giving power to the state to interfere in matters of religion is prefixed by the word "social", the state is authorised to include only welfare schemes and reforms which can be characterised as social. R In Commissioner Hindu Religious Enloyments, Madras v. 6ri lakshmindra Tirtha Svamiar of Sri Shirur Mutt<sup>3</sup> Mukheries. J. had noted that the state could legislate in order to ourb religious freedom under sub-clause (b) "for social welfare and reform even though by so doing it might interfore with religious practices." The difficulty arises because the import of "religious practice" is wide and is

Subramanian, N.A. Freedom of Religion, 3 JILI 325, 331 (1961).

<sup>3.</sup> AIR 1954 SC 282.

capable of including some social practices. Whenever any religious practice is sought to be regulated by law, the orthodox section of the society raises all sorts of objections in the name of religious freedom. In such cases the courts have to balance the essential and obligatory features of a religious practice on the one hand and the social velfare and reform to be enhanded by the law on the other hand. The courts have usually taken the view that if the logislature declares that a certain measure aims at social reform, they may not question such declaration. The Bombay High Court, in The State of Roobay v. Hayam Anna Half swactly took this attitude when it observed that the courts could not undertake the tasks to what type of law was to be made for the velfare of the Community. Chagla, C.J., dolivering the judgment, said!

"A question has been raised as to whether it is for the lecislature to decide what constitutes social reforms... They are responsible for the welfare of the State and it is for them to lay down the pollay that the State should pursue. Therefore, it is for them to determine what legislation to put upon the statute book in order to savance the welfare of the statute book in order to savance the welfare of the the annual termine that concept tends to the welfare to the State, then it is not for the Courts of law to eit in judgment upon that decisions."

Later, the same question arose in an Allahaban case. 6

<sup>4.</sup> AIR 1952 Bom 84.

<sup>5.</sup> Id., at 86-7.

Rom Praced Soth v. State of Htter Pracech, AIR 1957 All 411.

Mehrotra. J., speaking for the Court argueds

"It is well settled that in a demonstrate State lagislature represents the will of the people."
If the legislature as the lest making authority regords a particular measure as a resource of social reforms the Courts should not say that it should not be regarded as a measure of social resource are resourced as a measure of social resource."

The result is that in India religious practices are subject to social welfare and reform and if the legislature declares a particular legislation sining at social reform, the courts would not ordinarily sit in sudment over it.

# (1) Monogamy Legislations.

There has been a sharp difference of approach between the less and practice of merriage in India and the United States. While in India polygamy is senctioned by religion of the two major communities namely, Hindus and Maslins, in the United States, as in the whols christian world, monogamy is the rule. At one time in the United States bigamous merriages were practised by the adherents of the church of Jesus Christ of Latter Day Saints, popularly known as Hormons' Church. They believed that plural marriage was not only permissible but obligatory on every member of it. But the courts found no difficulty in upholding the legislation which banned polygamy in the United

<sup>7.</sup> Id., at 414.

States. For example, in george Reynolds v. United States the Congress by statute to made it oriminal to practice bigomy in any of the territorios of the United States. The appellant in this case was proscuted and convicted for practising bigomy. He claimed to be a member of the Mormons' Church according to which, as noted above, bigomy was obligatory on every momber. Consequently, he claimed that the practice was valid on grounds of religious freedom guaranteed under the Constitutions. The United States Supreme Court rejected the plea and upheld the conviction. It was of the opinion that the religious belief could not be accepted as a justification of an overt act made criminal by the law of the land. Waite, C-J-, delivering the opinion of the Court, traced the history of polygomy and observed t

"(Polygony) has always been edicus enoug the Horthern and Wastern nations of Europe, and, until the establishment of the Hormon Church, was almost exclusively a feature of the life of Asiatic and of African people."

10. Section 3352, United States Revised Statutes banning polygomy reads 1

<sup>8.</sup> Ess., George Reynolds v. United States, 98 US 166(1878), Semmel D. Boria v. H.G. Besson, 135 US 355 (1890) and The Late Composation of Latter Pay Saints v. United States, 155 US 1 (1990).

<sup>9. 98</sup> US 145 (1878).

polygeny research norther in measure or wife living, who marries enother, whether nurrisd or single, in a Territory, or other place over which the United States here exclusive jurisdiction, is guilty of higgsty, and shall be punished by a fine of not nor to more than live years, placement for a term of not more than live years,

<sup>11.</sup> George Reynolds v. United States, 98 US 145, 184 (1878).

Tracing the history of polygamy he pointed out that in the United States it was always regarded as a crime to take more than one wife. If polygamy was allowed on religious expansion, he around.

"then those who do not make polygeny a part of their religious belief may be found guilty and punished, while those who do must be acquitted and go free. 12 He illustrated the point by posing the questions Could

mentions and suttee system be validated on religious grounds? He enswered the question in the regative and held that polygamy could be done sway with by legislative action without making any exemption either on religious or on any other ground. Oriticioing the claim that plural marriages are allowed by religious, Watte, C.J., said 1

"Bo here, as a law of the organization of society under the exclusive demints of the Indiad States, it is provided that Planda correlages shall not be allowed. Good that Planda correlages shall not be allowed. Good that the law of the society of the training of the religious bolief? To permit this would be to make the professed doctrines of religious bolief superior to the lest of the land, and in sfreat to permit every citizen to become a law unto himself. Government equid exist only in nome under such circumstances."

In another case reaching the American Supreme Court in 1800, <sup>14</sup> the appellant was convicted not because he had prestieed polygamy but merely because he was a nember of the Mormons' Church which advocated plural marriages. The

<sup>12.</sup> George Reynolds v. United States, 98 US 145, 168(1878).

<sup>13.</sup> Ide, at 166-7.

<sup>14.</sup> Samuel D. Dayle v. H.G. Benson, 153 US 553 (1890).

public opinion against Hormons' practice of plural marriage in the United States was so litter at that time that even its numbership was declared illegal. The Suprems Court upheld the conviction and observed that the religious freedom guaranteed through the First Amandaent could not be "invoked as a protection against legislation for the punishment of acts inimical to the poace, good order and morals of society. In the opinion of the Court religious freedom could be regulated by the penal laws of the country. As to how plural marriages amount to be a crime the Court addit

Witness and polygony are crimes by the laws of all civiliand and Christian Countries. They are crimes by the laws of the United States, and they are crimes by the laws of the United States, and they are crimes by the laws of Habo. They tend to destry the purity of the marriage relations, to disturb the peace of featiles, to degrade woman and to debase man. Few crimes are more permittions to the best interests of society and receive more general or more deserved punishment... To call their advocacy a terest of religion is to offend the common sense of manchar religion is to offend the common sense of manchar their practice is to add in their considerion, and such teaching and connecting are themselves criminal and proper subjects of punishment, as adding and abetting order are in all other cases, "16

The result of the decision of this case was that a membership of Mormons' Church itself became an offence. The

<sup>15. &</sup>lt;u>Samual D. Ravis</u> v. H.G. Regegn, 135 US 333, 342 (1890). 16. Ida, at 342.

same year, the Supreme Court upheld an act of the Congress <sup>17</sup> declaring the charter of the Normons' Church void and forfeiting its property. <sup>18</sup> As the church continued to propagate its tensts including that of plural meritages despite the feat that such marriages were declared illegal, the Congress had to pass the less making the organisation itself unlawful and authorising the seizure of its property. The Court held that the object of the Act was to prevent the use of the funks for illegal and immoral purposes and therefore it was valid.

As a result of these cases, the Mormons' Church adopted, in 1800, the rule of monogenous marriage through a resolution passed that year. Since then, except in some individual cases, <sup>19</sup> there has been no violation of the monogenous marriage rule.

In India, at the time when the Constitution came into force in 1900, the majority of the people approved of plural marriages. Prior to 1996 there was no limit to the number of wives a Hindu might choose to keep. <sup>20</sup> According to the Suslim law a Hoheredan could have more than one wife at one time

<sup>17.</sup> United States Revised Statutes, s. 1890, 'An Act to Rundsh and Prevent the Practice of Polygany in the Territories of the United States', an Act of the Congress, passed in 1862.

<sup>18.</sup> The Late Corporation of the Church of Jague Christ of Latter-Law Saints v. United States, 136 US 1 (1880).

<sup>19.</sup> See e.g., Heber Kimball Cleveland v. United States of America, 329 US 14 (1946).

Nulla, D.F., Principles of Hindu Lag (1986, H.M. Tripathi, Bombay), s. 430 p. 465.

provided the number did not exceed four. <sup>21</sup> There is, however, a difference between the Mormons' claim and the Indian practices. According to the Mormons' Church it was obligatory for a member to have several vives while according to both Mindus and Muslims it was only permissible.

The step towards preventing polygacous marriages was first taken by some state governments in India. Bombay, <sup>28</sup> Madras, <sup>35</sup> and Saurashtra <sup>24</sup> states, made laws prohibiting bigamy among the Hindua; <sup>25</sup> It may be noted that the Indian Penal Code does not declare in categorical terms that the practice of polygamy is an offence. Section 494 of the Penal Code merely prescribes a punishment for those who, having a husband or wife living, marry in cases where such marriages are void by reason of their taking place during the subsise-

<sup>21.</sup> It is worth noting that even if the number exceeds four, according to the Hanni School of Sunni law the marriage with the excess number of wires is not world but grant the second of the second o

<sup>82.</sup> The Bombay Prevention of Hindu Rigamous Marriages Act, 1946(Bom. Act 28 of 1946).

<sup>23.</sup> The Madras Hindu (Rigamy Prevention and Divorce) Act, 1949(Mad. Act 6 of 1949).

<sup>24.</sup> The Saurashtra Prevention of Hindu Bigamous Marriages Act, 1950.

<sup>25.</sup> These Acts were repealed by the Hindu Marriage Act, 1985 (Act 28 of 1985) section 30.

tance of a former marriage. The provisions of the Gode in this matter are, therefore, applicable only in those cases where percenal law of the parties prohibite polygemy. As the roligion of both Hindus and Huslims permitted polygemy, the provisions of the Code relating to higamy did not apply them. In effect section 494 applied only to Christians living in Indias. So Subsequently, polygemy was prohibited amongst the Parsees, and as noted above emongst Hindus, Buddhisten, Juins and Siths So through different legislative enactments. So Its practice has, however, not been prohibited in the case of Huslims. The Bombay and Madras enactments were resented by some Hindus. Cases were also filed before the High Courts of Bombay and Madras to get these enactments declared void

<sup>26.</sup> Queen v. Esterson, 1 All 316 (1876). For Christians, bigomy is both a sin and a criese. See Gour, H.S., Ponel Let of India (1985, Let Publishers, Allahabed), IV, 2501.

<sup>27.</sup> The Persi Marriage and Divorce Act, 1936 (Act 5 of 1956 replacing the old Act 18 of 1865), section 5.

<sup>28.</sup> The Hindu Harriage Act 1985 (Act 25 of 1985) makes Monagemy a rule for all Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.

<sup>29.</sup> So also polygamy is not permitted if a marriage is contracted under the Special Marriage Act, 1984 (Act 43 of 1984 replacing Act 3 of 1872).

Cour, Hari Singhs The Penal Law of India, Vol. IV, 2561 (1964, Law Publishers, Allahabad).

on the ground of their infringement of religious freedom:
Both of them upheld the enactments. She Holding the impugned enactments as constitutional both the High Courts held that statutes prohibiting Migany were passed in the interests of 'social velfare and reform'. It may be added that in the Madras came it was urged that in order to perform certain religious rites under Hindu Law a son was essential, and in case a person was issuedless he should marry a second wife for the sake of begetting a son. The Court,

<sup>51.</sup> The State of Bombay v. Naragu Arpa Meli, AIR 1958 Bom 54; Signiyasa Airer v. Seragwathi Armal, AIR 1952 Med 195.

See also Hagabhushenem v. Nagendramma, AIR 1985 Andhra 181, where an unsuccessful attempt was also made to get the Madras Act declared involld under article 284(1) of the Constitution as being repugnant to section 494 of the Indian Panal Codo.

<sup>33.</sup> It is surprising to note that in the Haram Anna case, the lower courts in Bonbay were of the view that the legicalation prohibiting tigacy was invalid. The Seastons Judge of South Satter, in appeal not say of 1901, and the Magdetrate, Pirat Class, Kaira, and the Magdetrate, Pirat Class, Kaira, and the Magdetrate of the Magdetrate of the Magdetrate of the Magdetrate of the Satter of the Magdetrate of the Magdetrate of the Satter of the Satter of the Magdetrate of the Ma

however, rejected this contention and observed that as the Hindu law recognised adoption of a son it was not essential to have a second wife for begetting a son. Thus a law prohibiting marriage during the life time of the wife could not be said to be bad. The matter did not end with the decisions of the Bombay and Madras High Courts. Subsequently, attempt was made to test the constitutionality of the Hindu Marriage Act of 1986. 34

Thus in Rem Praced Sein v. State of Utier Praces, 55
the validity of the prohibition of bigary was challenged
before the Allahabad High Court. In 1955 the Covernment
of Utter Pracesh laid down in its Covernment Service Rules
that no servant of the state should contract a higemous

<sup>54.</sup> Bum France Seth v. State of Hiter Fradency AIR 1997 All 11, special appeal clientseed AIR 1961 All 334 (DB), Sedance Excustion Sinch v. Trackine Hinsel Released Order Bard Dert, AIR 1960 Hearipur 20. See also Charmegra v. Drainona, AIR 1968 Mys 147.

<sup>35.</sup> AIR 1957 All 411.

merriage even if his law for the time being permitted him to do so. The petitioner, an engineer in the Public Works Department wanted to marry a second wife as he had no son surviving from the first wife. He sought permission from the state Government but it was refused. He applied for a Writ of mandamus commanding the state of Utter Predesh to dispose of his application in accordance with the Hindu Sastras. and not the provisions of the Hindu Marriage Act. which in so for as they inhibited his remarriage were in violation of his constitutional right to profess and practise his religion. His religion obliged him to marry again in the hope of obtaining a son. The Government Service Rule was in conflict with his religious belief and practice. But the Court following Madras and Bombay cases rejected the contentions and held that "the act of performing a second marriage in the presence of the first wife cannot be regarded as an integral part of Bindu religion. " 56-37 It was also of the opinion that even if it could be regarded as a part

<sup>36.</sup> Rem Prasad Seth v. State of Utter Pradech, AIR 1957 All 411, 414.

<sup>37.</sup> By this time the Supreme Court had declared that only essential religious practices were saved by article 28(1). Commissioner Hindu Helicious Endowants, Harrer v. Eri Lakepindra firthe Ewander of Eri Shirur Hutt, All 1986 SC 282.

of religion the enactment was valid as a social reform under article SS(R)(b). Mehrotra, J., concluding his indement.saidi

"(T)he Act of performing a second marriage in the presence of the first wife cannot be regarded as an integral part of Hindu religion, nor can it be regarded as practically or professing or propagating Hindu religion which is protected under Art. 25 of the Constitution. Even if the gamp the regarded as an integral part of Hindu religion the impugment rule is protected under Art. 26(2)(b) of the Constitution."

In Haisness Baruniton Singh v. Thokahom Ningol Raisness Onghi. Bhani Devi. 39 it was contended that in the state of Manipur the Hindu Marriage Act in so far as it prohibited polygamy was against social welfare and reform because in Manipur there was a preponderance of females over the male population and many women would remain unmarried. It was also pointed out that as these women would be prevented from satisfying their biological needs through lawful wedlock they might be tempted to lead immoral life. The result would be that the bigamy legislation would turn out to be an anti-social legislation and could not be justified under article 25(2)(b). But the Manipur High Court rejected this plea and held that the Hindu Marriage Act prohibiting bigamous marriage was valid as a measure of social reform-At any rate polygamy was not an essential part of Hindu reliaion.

<sup>38.</sup> Ram Pragad Seth v. State of Htter Pradach, AIR 1987 All 414, 444. On appeal the judgment was affirmed by the Division Bench. Rom Pragad Seth v. State of Htter Pradach, AIR 1981 All 354.

<sup>39.</sup> AIR 1959 Manipur 20.

There is snother aspect of the matter. In the United States divorce is easy and the system of successive marriages 40 is prevalent there. 41 In India in spite of divorce being permitted by the recent legislation 42 cases of divorce, particularly among the Hindus, are rare. Consequently, at present successive marriages is not widespread in India. Viewed strictly successive marriage is a form of polygemy and unless some steps are taken to prevent its the day may be not far off when successive marriages might prevail among the Hindus as it is in the United States. The frequent divorces and successive marriages also create the problem of children born through different marriages As no proper care of these children could be expected from either the step-fathers or the step-mothers. These problems have already grouped up in the United States and they are unable to find any satisfactory solution for them. 43

<sup>40.</sup> The expression 'successive marriages' is used here in the sense that marriages take place one after another, after the dissolution of a former marriage.

<sup>41.</sup> For a critical study of the matter in the United States, see Bartholomew, Go. B. Reportition of Polygamous Marriagas in America, 13 Inter- & Comp. L.C., 1022 (1904).

<sup>48.</sup> The Hindu Harriage Act 1908 (Act 25 of 1908). Other last datetians permitting divorse are 1 The Special Marriage Act 1904 (Act 43 of 1904), the Matricondeal Causes (War Marriages) Act 1948 (Act 40 of 1948), the Indian Divorce Act, 1946 (9 Gos. VI, e.3), and the Converte Marriage Dissolution Act, 1868 (Act 21 of 1806).

<sup>45.</sup> Simra note 41.

# Polygomy smong Huglings

As noted earlier, in India at present the practice of polygamy is sanctioned only amongst the Muslims who claim that it is a part of their religion based as it is on an ayat of the Curan enjoining that a Muslim might have at a time as many as four wives.44 Though the Constitution has directed the state to secure a uniform civil code through out the territory of India, 48 the state has enacted family laws for Christians, Parsis, Hindus and others but not for the Muslims. In a number of Muslim countries the personal lew of the Unalime has been codified and in most of them the practice of polygamy has either been prohibited or restricted. First attempt in this direction was made in Syria in 1953. There it was made a condition precedent for the husband desirous of marrying a second wife during the life of his first wife, to satisfy the court of his position and income and his capacity to maintain the woman whom he wanted to marry along with his existing wife. 46 "The court may withhold nerwission ... (if) it is established that he is not in a position to support them both." In 1987. Tunisia

44. Infra note 50.

<sup>45. &</sup>quot;The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code through out the territory of India." Article 44 of the Constitution of India.

<sup>46.</sup> Article 17, The Syrian Let of Personal Status, 1985, See Anderson, Janes, The Tunking Let of Fersonal Status, The Inter-& Comp. 1-0, VII (1989), p. 268, 268. 47. Article 17, The Syrian Lev of Personal Status, quoted

Article 17, The Syrian Law of Personal Status, quoted in Anderson, J.W.D., Island Law in the Hedern World (1999, Stevens & Sons, London), p. 49.

# entegorically declared:

"Polygony is prohibited."48-49

This total prohibition was based on the cround that the Guran itnoif directs that an individual should have one wife unices he was confident of being capable of treating two or noise eives with equal justice. The experience and the Curanta injunction <sup>50</sup> both make it clear that equality in treatment is in fact unattainable. In 1988, However restricted polygacy if any injustice might arise between co-wives. <sup>51</sup> In 1988, Pakistan prohibited a num to take a resend wife except with the previous permission of an Arbitration Council composed of two representatives one each of the husband and the wife,

Section 16, The Tunisian Law of Personal Status, 1957, quoted links See also, Anderson, Jelishe, Tim Tunisian Law of Personal Lightne, 20- office.

<sup>49.</sup> It may, however, be noted that though section 10 probletted polygany, a second marriage was not declared, an ampointent while or that other legal importants were specifically monitored in section 25 of the furnishal kills of Fersonal Status, 1907.

<sup>50.</sup> While allowing polysemy the Curen super if you four that you shall not be able to deal justly with the orphanes marry women of your cloice - toe, or threes, or four; but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only onessed in the control of the control of

<sup>(</sup>Curan IV, 189).

51. Article St of the Porcean Code of Perconal Ctatus, 1988 provides that "if my injustice is to be feared between co-wives, polygony is not permitted."

and an official as a chairmon. <sup>52</sup> Iran has also abolished polygony and concubinate in 1967. <sup>53</sup>

While all there limit countries have either abolished or restricted polygany, the question naturally arises why India should not lay down a uniform civil code as required by the Constitution which could apply to all the persons including Ruslins, <sup>54</sup> Ohri Jek. Con when he was the Union Lew Hinister was of the opinion that the initiative for reform in the Ruslin laws should come from that concentry, because it was must the policy of the Covernment to place itself in the position of initiator in regard to minority communities, <sup>56</sup> Ohri Call Fothels, who was also Union Lew

<sup>58.</sup> Section 6 of the Husin Family Loss Ordinamos, 1984
(Paidstan Ordinamos Hose of 1981) says

"Ho man, during the substatance of an existing
marriage, shall, accept with the previous pormission
in writing of the Arithmatica Council, contract
another marriage more shall any such marriage contracted without such permission be registered under
the Ordinamos."

<sup>58.</sup> The Indian Express, September 11, 1967. Seferred to in Sussain, No. Seafort, The Position of Logan in Angle Subsection 12 and Page 10 Sefert, Souvenir of the Indian Federation of Women Lawrers, June 1968, 1,2.

<sup>84.</sup> Irre FarMilips, Fresident of the All India Vosen's Conference pleading for a uniform civil code = uses "(T) here should be a uniform Civil Code = the some laws for all can not woom of every obscumity and a group. This is essential if the a to be built and a group. This is essential if the act to be income or inheritance should be different for different communities or different essens. Justice cust be above differences." Biddle Day, Northern India Patrika, April 18, 1909, pag.

<sup>55.</sup> Speech in the Rajya Cabha, May 20, 1963.

Hindstor hold the same view. Speaking in the Lok Cabba he reasoned that since the personal Lows of Unaline are sized up with religion, it was not possible to "coerce people to accept views about their religion and customs" of In 1965 the Government had proposed to appoint a committee of Unaline to consider changes cade in Hamilia countries and to suggest relowan necessary in this country. But the proposal was dropped owing to the opposition from several Unaline organizations.

Some reasons have been given in support of polygamy.

It is a safeguard against the maladjustment in demostic

life. In times of war the mala population may considerably
decrease. If this happens the problem of orphase and widows
may arise. 28 Polygamy may in those circumstances he justified

<sup>86.</sup> Speech in the Lok Sabha, May 17, 1966.

<sup>57.</sup> Hussein, Me Boshoor, ope gite, pede

<sup>80.</sup> Even the Ayet, on which polynemy is claimed (Quron YV, 5) was rewealed only after the buttle of Under when about 70 followers of the prophet had do all an araligious battle and the prophet had to solve the problem of indictional control of the control of the property of the property of the translation) by Tohda Ferrora Rhom, (1986, Hagtaba, Allemant, Roppur), performance of the property o

as a method of preserving human race. So Same persons also justify polygony by pointing out that in cases where a person has no offspring from the first wife it is permissible to have a second wife. It is also said that polygony is necessary as the fearlie population is on the increase.

Dut whom we exactine those organists closely, we find that none of them is convincings. In cases arising on the Hindu Harriage Act, referred to above, <sup>61</sup> most of these arguments in favour of polygany were urged by cortain sections of Hindus, but the courts found them all untenable and declared the monogamy legislation constitutional as a device of social welfare and reforms. The opinion expressed by the courts in forour of monogamy are equally applicable in the case of Hualians as wells. In Rem Pracad Eath we Etata of Ethan Pracade, Hebrotres, J., bad sould <sup>63</sup>

"(T)he marriage is a social institution and it may for the welfare of the State to control such an institution and to bring about measures of reforms which the

<sup>59.</sup> Gadri, Armor Ahmod, Inlumin Jurisprudones in the Modern Morld, (1965 Helle Triputhi, Bombay), p. 185.

<sup>60.</sup> See, e.g., Cayeed Khan, Luglin Polygomy, Northern India Patrika, Nov. 7, 1988, p.4.

<sup>61.</sup> Supra notes 31 and 34.

<sup>62.</sup> AIR 1987 All 411, 414.

legislature's wisdom thinks proper to do in the interest of the States #65

# Writing long ago Ameer Ali said:

"(T)he conviction is gradually foreing itself on all sides, in all thesiem communities, that polygeavy is as much opposed to the Islands less as it is to the general progress of civilized occiety and true culture, section of Islands is committed a large and growing section of Islands: someticine a large and growing as positively unlawful; \*883\* the practice of polygeagy as positively unlawful; \*884\*

Hotasales, a shie coot, 65 had declared in spite of stiff opposition, 65 in the third century of the era of Hegire 67 that Qoran inculcated monogamy, 65 However, in absence of any case in which monogamy was claimed by the Hotasalas, it is doubtful if in India it was ever enforced on the basis

#### 6% Cf.s

"Fyen assuming that polyskey is a recognised institutionses the right of the State to legislative to the state of th

The State of Bombay v. Maragu Abna Hali, AIR 1958 Bom

- 64. Ameer Ali, Mahogmanan Law, (Tagore Law Loctures, 1884), (1988, Thacker, Spink & Co., Calcutta), II, 84, See also Filson, Angle Mochumndan Law (1988, Thacker & Co., London), pp. 467-65:
- 65. Mulla, D.F.. Principles of Mahogedan Log, (1968, Eastern Lew House, Calcuttal, p. XX.
- 66. Ameer Ali states that one of the Motazalite preacher was persecuted for teaching monogemy by Al-Mamuma, Ameer Alia Do Miles Dr. 84.
- 67. About 9th Century A.D.
- 68. Ameer All, gp. git-

of customs However, since the emeticant of the Huslin Porsonal Law (Shariet) Application Act, 1957, 69 it should be deemed that even if there had been any custom recognising managemy econges the Hotanales, it must have alregated in the face of the well recognised practice of polygamy emong the Muslims, 70

The enlightened section of the Unails contently has mow come forward asking for a reasonable restriction on the practice of polymers. Professor Asian Pysse asserts that polygemy is not a fundamental right of the Unails and as such its prohibition would not valuate article 88 of the Indian Constitution. The Professor its Beshort Russain, adventume for reform in Unails law ages 8

"It is unfortunate that the Government of India which played such an important role in reforming the Rizad Law has allowed itself to be guided by Huslim ortholoxy in the matter of reforming the personal laws of the Huslims-Exmessive four of hurting the susceptibilities of the

<sup>69.</sup> Aut 26 of 1937.

<sup>70.</sup> Certion t of the Act expensely provided that notwithstending any custom or usage to the contrary, in all questions... including... surriage dissolution of marriage, including allegas. the rule of decision in onese where the parties are localize shall be the threat Personal Lew ([Mpargel, \* It may be not that the property of the parties are not the parties of the parties are that a talk divorce was not valid without the senetion of a judges Asser All, gp. 4(1), p. 5011.

<sup>71.</sup> Fyses, Ashades Gutlings of Hubarradan Lous, (1984, Oxford University Press, London), De 203.

liming might have contributed to the anothy of the majority occurative. (The) failures a in not initiating the reforms. Is bound to retort the progress of this community. The fear that such reforms would offend the feelings of the minority community is an unjusticed fear, "My

Others have also strongly pleaded for the abolition of polygon, 75 Hidayatullah, C.J., in his introduction to Eulla's "Frinciples of Hahrsedon Low" while mentioning the referms made by several Islande countries, is of the view that referm in the Huslim personal low is not impossible. He says is

"It is however, early clear that rectors is not impossables If the injunctions of the Koren and Radia emelles legislation is injunctions of the Koren and Radia emelles tripts of it is possible to nake thances by legislation in a videning area. The lattoriesy writors like Ameer Ali, Kobal and reformers like Hubersud Abdum maintain the possibility of reforms. The lead is coming from limits countries and it is to be hoped introduced in Inflict along. "Mys securous will be introduced in Inflict along." West securous will be

<sup>72.</sup> Hussain. H. Basheer, op. nit., supra n.63 p.4.

<sup>78.</sup> dajendragadhar, Pelle, Baligian has no Voice in Indian Languargan, Northern India Fatrikas, Jecombor 18, 1925, pel; Subba Res, Ingungation of Loilitateus, inculat a stillation pol applications included the second state of the second sec

<sup>74.</sup> Mulle, ap. gii., Introduction by Hideyatullah, C.J., p. xi. mad.

It may be noted that the Tunisian Prime Minister while declaring the prohibition of polygony, had said in 1956s

"polygomey heigh become incading the in the trentieth construy and incompetible he may theth-chied present."

In Regned L. Bards v. Hell. Benger, 76 Watto, CaJ., while emitted in the processor of bigory, was of the view that bigory is a crime in any civilized society. According to this bigory are arriances.

"tend to destroy the purity of the marriage relations, to degrade woman and to debase names. To call their advances a tenst of religion is to offend the common sense of namidnes."

It is thorefore submitted that it would be in the interests of the Ruelins that polygony as a rule be problided. If the Shuelins countries can do that, it chould not be difficult for a secular country like India to do the same. If the United States, where there is an establishment clause, could abolish polygony, we can do so more easily since there is an establishment clause in the Indian Constitution. While a large number of other practices

<sup>75.</sup> Broadcast talk of Chri Habib Bu Ruqayba, Price Himister of Tunisia, August 10, 1986, quoted in Anderson, Janaba The Tunisian Law of Personal Status, op. cite, p. 200.

<sup>76. 135 03 335 (1890).</sup> 

<sup>77.</sup> Id., at 348.

supported by the revelations of Curren have either been prohibited or nodified to a lurge extent. " there should not be any difficulty in this directions As pointed out by Professor Fyses. 79 fuelin law is not an heteronomours. immutable or irrational system but its enduring merit lies in its capacity to adjust to the changing human society and the needs of life, provided its religious basis is placed and understood in its correct perspective. It is well established that the sources of Huslin law are not only the Quranic precepts, but they include legal devices such as itms, the consensus of the furiets, Civas, the conlocical deductions, istibasen, the juristic equity, istichalahthe public good, iftihad, independent reasoning, and fatvas, the opinions of jurists. The list does also include legislation. Since the Unayyai Dynasty came into power in 40 A.H. (661 A.D), the muslim rulers have purused a secular policy (Sisses Hadania) as opposed to the policy of divine origin (Siassa Sharia). 80 With the growing

<sup>78.</sup> For example, the institution of slavery, the rules of evidence, and procedure, the loss relating to orines, torts, contract, and transfer of properties by way of sale, sorteage and lease etc.

<sup>79.</sup> Fyzee, gp. gite, at p.iz.

<sup>80.</sup> Haba Habachy, Islam Footors of Stability and Change, 84 Col. LeRsv. 710, 717-8 (1984).

human needs, it becomes measurer to keep the Humin low also in line with other systems by making measurery alteration to give effect to the needs of model welfare and reforms. Professor Scha Hebachy, in an Article,

"(T)he right path for the orthodox community is to keep the force of conservation and the forces of propressiveness in equilibrium. Both are necessary for the preservation and continuity of falce and its law. Without the forces, Iclas would lose its character and success to despress would lose its character and success to despress that the character and success to despress with the changing conditions of life-80

In 1030 a Tunician Husian socialist reference, Tahir al-Haddad, had suggested that the laws of the Curan should not be required as final and unalterable, but open to evolutionary growth. According to him who spirit of Telamic culture demands a continual process of adaptation of their specific prescriptions to the development of civilization. \*\*BB

To sum up, it is submitted that polygomy may be prohibited among the Huslims as it has been done in cases

<sup>81.</sup> Saba Habachy, 1514, at 712.

<sup>82.</sup> Gibb, Hodern France in Islam, 08 (1947), quoted lide, at 716.

of the followers of other religions. In order to avoid any hardestp it may be provided that a second marriage may be selemined if the husband could satisfy the court that there is sufficient reason for the same. In all such cases, however, the units should be made a messessary party.

# (111) Execumiention.

In Indie, exponentication on a weapon of casts discipline has recained in full force. The persons who is empowementated, is socially degraded in the eyes of his fellow coatesem and does not feel easy in his daily social life. Originally, as a means of social reform, section 9 of Regulation VII of 1832 of the Dengal Code provided, intor alie, that the laws of lindux and findings should not be permitted to operate so as to deprive the parties of any property to which, but for the operation of such laws, they would have been entitled. So These provisions were subsequently incorporated in the Caste Disabilities Recoval Act, 1830: This act programs that a person shall not be deprived of his proprietary rights by reason of his renounting, or being excluded from, the communion of any roligion or being seminded from, the communion of any

<sup>85.</sup> See the Pressble of the Caste Disabilities Pemoval. Act. 1850 (Act 8) of 1850).

forfeiture shall not be enforced as a law in the court. At shows that this set had in a way given effect to the modern notions of individual freedom to show one way of life and had resowed with all those undue and outmoded interferences with the liberty of conscience, faith and belief which existed in the past. The main object of this enactment was to ensure and maintain human dignity and remove all these restrictions which prevented a person from living his own way of life so long as he did not interfere with the similar zights of otherse.

In recent times the question of excommunication has been considered in a number of cases connected with the power of the Hend of the Dawoodi Bohra community. In 1940, the question was decided by the Privy Council in a case brought before it by an execumnicated member of the community. 65 liolding that the prevens alleged to have been excommunicated had not been validly expelled from the community by the head, the Privy Council conceded that the

<sup>84.</sup> Section 1 of the Act reads 1
80 such of any lies or usage now in force within
India as inflicts on any person forfoiture of
rights or property, or nay be hald in any way to
input or affect any right of inheritance, by
section of the section of the section of
extended from the committee of the light, on
being deprived of caste, chall cause to be enforced
as less in any courts.

<sup>88.</sup> Hasanali v. Hanagorali, AZR 1948 PC 66.

head of the Dewoodi Dohra concuraty was entitled to excommandeste any needer of his concuraty. It was further held that the power to excommindet was not 'absolute, arbitrary and untrempolled.<sup>196</sup> but subject to certain conditions and instantance.

In 1949 in the old Rombov state experimination for any offence by any casts-tribunal was prohibited by the Dombay Prevention of Expounsation Act. 87 "Expormanication" was defined in the Act as penning "the expulsion of a person from any occumity of which he is a member descriving him of rights and privileges which are legally enforceable by a suit of Civil nature..... The explanation to the definition laid down that the rights and privileges within the meaning of the definition included the right to office or property or to worship in any religious place or a right of burial or cremation, notwithstanding the fact that the datermination of such rights depended antiroly on the religious rites or coremonies or rule or usues prevalent in a community. 89 Section 5 of the Act declared emonnumication illeral and of no effect, notwithstarding any law, curton or usage to the contrary. Section 4 imposed a fine upto

<sup>86.</sup> Hasonali ve Hansooreli. AIR 1948 PC 60, 72.

<sup>67.</sup> Bombay Act 48 of 1949.

<sup>88.</sup> Id., section S(4). Earder Synday Toher Infinitin Schol. v. State of Bookey, AM 1962 SC 668, 660.

see Ibid.

As 4000 on all persons who attempted to executanicate any one. It was further provided that all those persons who voted in favour of a decision of executanication at a meeting of a body or an association of a particular denomination would also be punished.

In Carder Ovedna Tober Caifuldin v. Tyabbhai Moosaii. Knisha, 90 a member of the Descodi Bohra community who had been excomminated by the Herd of that community by two orders, one passed in 1934 and the other in 1948 soon after the judgment of the Privy Council referred to above. Of challenged both these orders as invalid under the Dombay The Dai-ul-futles, or commonly called the Dai, the head of that community, defended his power of execumination and challenged the validity of the Bombay Act itself on the ground that it was ultravises seticies 25 and 26 of the Come stitution. The Bombay High Court, however, unhold the valie dity of the enactment holding that the framing of the Act was such that exclusion of an executivated person from temples or from religious worship was not prevented by it. for the Act sought only to prevent and render void expulsions which deprived a person of rights and privileges which he was

<sup>00.</sup> ATR 1955 Ben 185.

<sup>91.</sup> Hoganali ve Hanscorali, AIR 1948 PC 66, marra note 85.

<sup>92.</sup> The Bembay Prevention of Exponentiation Act, 1949 (Bembay Act 42 of 1949).

formorly entitled to enforce by a suit of a civil nature. It was urged before the Court that the Act was invalidated by the coming into force of the Constitution, which by article 25 provided for freedom of conscience, and of pre-feedom, proctice and propagation of religious, and by article 26 which provided the rights of a religious denomination to manage its own affairs in matters of religious. Chagle, C.J., speaking for the Bosbay High Court uphald the validity of the Act and said that the right to excommentate a number of a community was not a part of religious faith and belief. At best, it could only be a religious practice, and if in the opinion of the Legislature such a religious practice ran counter to a policy of social welfare, the legislation must prevail against the practice. S. As to article 26, the Chief Juntice and s.

"To manage its own affairs in matters of religion can only mean that in describe natives of a religious denomination, where those are concerned with questions of religious, the Legislature cannot interfere unless the denomination is managing its affairs in such a very late of the religious denomination seeks to deprive a late the religious denomination seeks to deprive a member of his legal rights and privileges, it is doing much more than managing its own affairs.

Moreover, the Court held that the Act being a legislation of notial reform was saved by article 25(2)(b). An appeal from

<sup>93.</sup> Sardar Syndhe Taber Saifuddin v. Tynthhai Honeaii Koicha, Alk 1953 Bom 187, 187-8.

<sup>94.</sup> Idea at 188.

the said judgment to 'he Supreme Court abated owing to the death of the plaintiff.

The question again case up before the Supreme Court in another case filed by the Daiwal-Sutles as a head of the Dawoodi Dohra community where he challenged the Dombay Act as infringing article 26(b) which gives a depositation the right to menage its own affoirs in matters of religion. 93 The Supreme Court was divided in its eminion. Unite Sinhs. Color concurred with the opinion expressed by the Bonhay High Court in the earlier case, Spring System Taker Saifuddin v. Trebbhai liocsati Loicha. 96 referred to above. Des Sonta. Sarkar, Indholker and Ayyangar, JJ., held that the Ast in so for as it destroyed the right of the Dal-widhtlan of exponentiating any member of his community was void being in violation of article 26(b) of the Constitution. Sinha-CoJoo noted his dissent that the Constitution had given freedom of conscience to every one and no one could "be correlied, against his own indepent and baller, to hold any particular aread or follow a set of religious practices "" on pain of penalty. Hike empowerication. A person is not liable to answer for the versaity of his religious views.

<sup>95.</sup> Carter Symba Taber Saifudin Saheb v. State of Hombuy, AM: 1069 SC 885.

<sup>98.</sup> AIR 1953 Bon 183.

<sup>97.</sup> Dandar System Tober Saifuddin Esheb v. Etata of Johns NET 1982 CC 985, 868 (per discenting opinion of links, Cujo).

and he could not be questioned as to his religious beliefs by the state or by any other person. According to him as the result of emographication would be not only to exclude a person from common religious practices but also from his popular rights connected with the property owned by the denomination, the prohibition of excommunication should be vioyed as a nines of social reform. The Act was intended. to do away with the edicus belief of treating a busan being as a parish, and of depriving him of his luman dignity and his right to follow the dictates of his conscience. The Chief Justice added that the Act could also be saved under article 26(d). The Head of a demonstration had to administer the property of the denomination under article 86(d) in accordance with law. The impusmed enactment was a law within the meaning of article 26(d). The Act had put a check upon the petitioner, the head of the denomination, from withholding the civil rights of a negher of the community to a communal property. Moreover, since there was a possibility that an exponenticated number might be treated as an outcaste and perhaps an untouchable by members of his community, a practice prohibited by article 17, the prohibition of execuminication could not be treated as unconstitutional. 98

<sup>98.</sup> Barder Syndan Tabor Saifindin Sabab v. State of Bonbay, AIR 1969 SC 885. 866.

Dos Cupto, J., who delivered the anjority opinion while elaborating the meaning and surpose of excommunication quoted with approval Professor Hamiltine as follows:

"Executationion in one or matter of the several different mannings of the term has always and in all civilizations been one of the principal mone of maintaining discipline within religious organizations and ignose of preserving and strongthening their solidarity."

In comon less, he said, enconveniention might be inflicted as a punishment for hereny, operany or schime. As a matter of fact, he found that unquestioning faith in the Dai, as the head of the convenity was part of the aread of the Dawoodi Bohras. At the time of initiation, every member of the occumity takes an eath of unquestioning faith in and lowalty to the Dat. He are undi-

"What appears to be clear is that where on exceeding action in itself bosed on religious grounds such as lapse from the orthodox religious creed or destrine (cirillar to what is considered haveny, gootsay or sold on under the current sold or breach of some properties under the current sold or breach of some properties to be best of bornes in general, executationis except but be beid to be for the purpose of maintaining the strength of the religious. It necessarily follows that the owneries of this power of executation on religious grounds forms part of the management of the community through its religious bed "of its own cartains in maters of religious."

As the Ast even made such excommunication invalid, he

<sup>99.</sup> The article published in the Encyclopeodic of the Secial Sciences. Sariar Syndna Taker Saifuddin Sabeh v. Stata of Bombay, Ala 1962 35 865, 888.

<sup>100.</sup> Ide, at 869.

concluded that it interfored with the right of the occumulty guaranteed under article Se(h) of the Constitution. Deferring to the argument that the prohibitution of executamication was at any rate saved by article SS(2)(b) as a coolal veiture and reform, the argument is a coolal veiture and reform.

"The sare foot that certain civil rights which might be lost by members of the Bescodi Bohra community as a result of semenantication even though cale on religious grounds on the hot bases for a conclusion that it is a law 'providing for social velfare and reform's "Oss "

Explaining his point, he said that while prohibition of an amonumidation on a more religious ground did not come within the purview of social walfare and reform, but if it was associated on other grounds, for excepts, on the breach of come chonsious social rules or prescripe, it might be a measure of social walfare and reform. Since the set invalidated excommination on any ground, including religious grounds, be concluded that it must be hold to be a clear violation of the right of the Desmodi Dohra committy under article 20(b) of the Constitution to manage its own affairs in matters of religious

<sup>101.</sup> The learned judge was conscious of the earlier charges Court case, Orl Venicatorsama Lawara velicits of tweere, will 1988 UC 250 and agreed that article 26(b) was subject to article 25(b)(b).

<sup>108.</sup> Gardar Spains Tober Solfudin Salah v. State of Roman, all 1968 95 888, 870.

Ayyongor, Jos in his concurring opinion, addeds

"(The position of the bas-willutian, to an essential part of the erose of the herosel foltra post-flat in his spiritual mission and in the efficacy of his ministration is one of the bonds that hald the community together as a unit. The power of community together as a unit. The power of community together as a unit. The power of community together as a contract of the purpose of community together as a contract of the purpose of community together as an entity. The purity of the followed high as sourced by the recovoil of persons who had randewed themselves unit and unsuitable for monless of the sect. The power of communication for community, has therefore pribe significance in the religious life of every number of the proup." 108

He argued that a legislation providing for social volfare and reform should be one which did not invoke the basic and escential practices of religion guaranteed by the operative portion of article go(1). In the instant case as the impused legislation interfered with this basic principles of a religious domonination, it was not caved as social velfare and reform. On the point that the result of excommination was to deprive a person of his civil rights, be argued that the property in which an exponenticated member claimed a right actually belonged to the

105. Id., at 876.

community. If a member was experimented, he simply seased to be a number of the community and could not enjoy the rights and privileges of the memberships

The majority judgment is open to extincisms. The head of the community is not only a religious head but has also a right to control the properties of the denomination, including the right of worship and the right of burkel. The result of excommunication is to take away from the exponenticated member all these rights. The past history of the Descoti Debra community shows that though it seems unquestionable faith in its head; the headship, itself, was disputed several times in the past. <sup>104</sup> In modern times in a free country it is not decanded that a person should subside hisself to an unquestionable faith in another humon being. But here the moment a doubt is raised about his loyalty to the head he stends in the danger of being excommunicated from the community. The question naturally urises, each

<sup>104.</sup> On the death of the 16th had solden took places the different persons, Sussain and Deathing Kutobahah, claimed to be the 27th Dai, as a result of which two sub-sects came into existence. Be also on the death of the 46th Dai, in 1840, a dispute across as to the headath; a Bance than the appointment of subsequent heads has been disputed. It is also reported that delth Dai, Dairudin had died of poisons. Des Dascapul ve Louisonopals, All 1940 It 08, 970-0.

a person be declared emonomicated on the sole ground that he has no faith in the hood of the community and in the policies adopted by him. Horeover, what are the effects of an emonomication? The expelled number loses the privilege to join the worship with other members of the occumulty.

The majority opinion holds that excernanteation is a "matter of religion" protected by article 26(b) and that it is not a matter of recial welfare and reforms Both those points are open to objections. Is exaccumication a pure matter of religion? He doubt a person may be exaccumicated for heroey, apostany or achiese. But what would be the effect? The institution might pensess valuable property or manay contributed by the members of the community. The expelled member is excluded from its onjoyment. According to Ayyangar, J.,

with property belongs to a community and if a person by executation cased to be a member of that community is a little difficult to see how his right to the enjoyment of the denominational property could be diversed from the relinious practice which resulted in the caseing to be a ranker of the community. When

<sup>105.</sup> Sardar Syndan Taber Satisfied in Sabab v. Stata of Bombay, All 1968 SC 885, 878.

It is difficult to accept this argument. In order to retain his rights to the use of the occaunity preparty he has to subsit to an unquestionable faith in the head, otherwise he would forfeit his claim to its use. In 1947, when the Privy Council recognised the power of the head, the Constitution had not come into force. Cince the adoption of the Constitution in 1950 every person enjoys the constitutional right of freedom of conscience which would be rendered mugatory if a person were required to subscribe to unquestionable faith in enother human being on pain of deprivation of civil right. Commenting upon the adjority judgment, Frofe Pake Tripothi asps 4

"(T) he Court here has not seen addressed thealf of the cost sensitive issue involved in the case, measily, that of balancing the freedom of the individual contact the rights of the describations... and the contact the right of the describations... as that a citizen of this country should be compaled on pain of deprivation of civil rights such as the right of securing a place of burial for himself and for his pregary in the valentity of the prevent of the forestores to subscribe to unquestionable whose religious right to set as the representative of the Ince his conscione is sleptic? Does article 26() require the state to satablish the religion of the Dad against the conscience out the violous of the Management of the Ince his conscience out the violous of the Management of the Dad against the conscience and the violous of the Management of the Dad against the conscience and the violous of the Management of the Management of the Management of the violous of the Management of the Management of the violous of violous of the violous of violous o

106. Tripathi, P.K., Sagularian Constitutional Provision and Judicial Review, 6 Jill, 1, 17-8 (1966).

Moreovor, the system of polynamy, human sacrifics. Suttee. Devedesi, Diveli sambling, untouchability, ocvsacrifice during Bakr-Id festival, are all matters of religion. Can they be peredtted as a part of religious freedem of a denomination? In a large measure they have been prohibited or regulated by logislative enactments. Such enactments are, undoubtedly, measures of social welfare and reform and no religious denomination should have a right to challenge a legislation siming at social reform on the ground of the violation of the right guaranteed in article 26(b). "to manage its own affairs in matters of religions" Executanication was prohibited by the Bombay Ant 107 as a manne of social welfers and reform, as is evidenced by its promble 108 which reads that execumnication "results in the deprivation of legitimate rights and privileges" of an exponenticated mamber. Surely the legislature took the step "in keeping with

<sup>107.</sup> The Dombay Prevention of Excommunication Act, 1949 (Bombay Act 48 of 1949).

<sup>100.</sup> Whereas it has come to the notice of Government that the practice prevailing in certain communities in a samere which results in the deprivation of legitimate rights and pravileges of its members; "And whereas in leaping with the spirit of chearging time and in the public interest, it is expedient to stop the practice;..."

Engine Engine Tober Sainddin Each v. State of Englay All 1608 56 635, 874.

spirit of changing times and in the public interest. "109 As pointed out by Linha, Colo, the Act is a culmination of the history of social reform "which began in 1980." "10 What actually happens when a person is excommunicated? Clearly he is deprived of his civil richts. The Bonbey Act, it soums, was enacted only to further the aims and objects of the Caste Disavilities Removal Act "11-412 in accordance with the "modern notions of individual freedom to choose one's way of life and to do sway with all those undue and outnoded interferences with liberty of conscience, faith and belief." 173

100. Ibid.

118. In 1875, Jockson, J., in Kerry Kelitama v. Hones ham Kolita, 19 Buth Wh 267, 401, 408 (1875)(FE), leid down the scope of the Act as follows ?

The second of the nace as follows. These who if the second of the second

113. Sorder Syndae Tahor Solidudin Solida v. State of Bombay, ARR 1968 BC 855, 850-1 (Per Sinha, C.J.).

<sup>110.</sup> Id., at 860. See supra p.455.

<sup>111.</sup> Act 21 of 1850.

In the United States the practice seems to be that if the question is one of faith only, the Church is free to expel any of its members. 14 Dut where a civil right or a property right of an adherent is involved the less courts have jurisdiction. 115 In a case 140 before the Kentucky Supreme Court, Logan, J., speaking for the Court, held that even if the church officers or members had been irregularly removed or excluded from the church by the congregation, the civil courts had no power to determine whether the church, acting through its congregation, had eated justly or unjustly, regularly or irregularly. So also in John Matan ve Milliam & Longs, 147 the United States Supreme Court formulated a

<sup>114.</sup> See Annotation, Datermination by the Courts of Property Hights Detroom Contending Partitions of an Independent or Congregational Chirple, World 78, 75-6.

<sup>115.</sup> Logan, J., in Thomas v. Legis (224 Ky 307, 6 5% 21 205, amout. 70 All 75, 76, 762) summarized the rules governing these matters as follows:

The church has no control over any civil right or duty, while, on the other hand, the civil power has me authority to secularize the church, or to interfere with the exercise at its constitutional jurisdictions... The church atoms has jurisdiction of occumion, fattle or discipline, and the covaring these matters as may be presented by that during the property or personal liberty, or over any right which it as the duty of the divil power to protests... When a question ing to a church or the Generally of most property, the jurisdiction over the property or personal liberty, or over any right which it as the duty of the divil power to protests... When a question ing to a church or the Generally of most property, the jurisdiction of civil courts may be invoked

<sup>116.</sup> Thomas v. Legis. 284 Ky 207, 6 SW 38 288 annot. 70 ALK 78, 76 (1928).

<sup>117. 80</sup> US (13 Wall) 679 (1872).

rule that in case of disputes over church properties, generated by questions of faith, doctrine or collectantical administration, the decision of the church's policy would be conclusive upon the civil courte. In a discussion on the Lugaign Britishax Ehrigh case, <sup>118</sup> it has been suggested that as religious freedom has been guaranteed to the individual as well as to an expanded church, "those who do not wish to be bound by the decisions of church judicatories are free to form congregational churches and be governed by majority wills."

# (iv) Shrowing open of Policious Institutions for all Followers of that Religious

There is a wide difference in India and the United States in this respect. In the United States, the Establishment clouse specifically prohibits the state from interfering with the internal affairs of church. In India there is no organised religious order. There are a very large number of sects and sub-sects within a particular religion, such of them having numerous types of institutions such as temples, nother having murerus types of institutions such as temples, and in a state of the fall of the state of the religion of the religion of the religion of the religion.

<sup>118.</sup> John Kodroff v. Saint Higheles Cothedrol of the Dusatan Orthodox Church in Horth America, 344 US 94 (1958).

<sup>119.</sup> Constitutional Limitations on State Court Newlow of Signatural Church Audicatory Landsons, 84 Col. Lang. 436 (1964).

concerned. Amongst the Hindus, as a matter of religious practice in the past, their institutions were open only to high-caste Hindus and not to the low-caste Hindus. In order to do away with this practice, the Constitution by article 15 prohibite discrimination on grounds of religion, race. easte etc. in regard to the use of places of public resort dedicated to the use of the general public. Again article 17 makes the enforcement of any disability arising out of untouchability an offence punishable in accordance with 1200 Yet another article, namely article 25(2)(b), authorises the state to make lowe for throwing open Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Amongst the Huslims. Christians and followers of other religious there is no such exclusion of their members from their churches or places of worship. As there was no need to provide any rule for the throwing open of religious institutions of other religions, the rule was made for Sindu religious institutions only. It has been admitted on all hands that this rule is only a step towards the coal of a general social welfare and reform-

The scope of article 85(2)(b) is wide enough. This clause saves a legislation providing for the throwing open of Mindu religious institutions to all classes of Mindus.

<sup>120.</sup> The Parliament enested such a lew in 1955, the Untopopability (Offences) Agt. 1955 (Act 52 of 1955).

Explanation II of the orticle gave that the term little includes Sikhs. Joins and Buddhists which implies that religious institutions of any of the four given religious vice. Hinduisme Cikhism. Jainism and Buddhism could be thrown open to all Hindus that is to the followers of all the four religious. In this broad sauge, therefore, it is negative to men a Join tomple to all Hindus including Cikhs or a Sigh Curudwars to all Hindus including Buddhists. This question was discussed in the Constituent Assembly. The original draft had the word "any" instead of "all" before the words "class or pection of Hindus." But a certain rembor objected to it and an amendment was. therefore, moved that the word "all" be used in place of "any". so as to include "all classes and sections of Hindus." 128 Tt. was, contended by the number that the result would be to open religious institutions of the major religious of India to the public at large, 183 The arendment was accepted and the word

Idea at 626.

<sup>181.</sup> Constituent Assembly Debates, VII, pp. 688-69.

<sup>183.</sup> Prof. R.C. Ohah moving moother resolution to the affect that the words Join, buddints or Ciwistian be included with limit in article 19(3/b) (not article 19(3/b)) for throwing open of their religious institutions said the state of the

"ell" was inserted in place of "any". The Parliament enacted the Untouchability (Offence) Act, 1955, providing for the temple entry. The temple entry cases, discussed elsewhere, <sup>126</sup> have now settled that in so far as the Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs are concerned, they are at liberty to exclude members of other religions from their places of worship. But within thair own fold, they cannot discriminate arbitrarily. The same rule might well apply even in other types of institutions, e.s., iharanahalas, pathanlas and so on established and wholly maintained by the religious denominations.

In the United States, the Constitution does not contain any provision for the throwing open of roligious institutions to all sections of the population. The 
Constitution actually prohibits the state, under the 
stablishment clause, from interfering with the internal 
affairs of religious institutions. Segregation of the 
negroes and their exclusion from white churches exist even 
today. It was only in 1954 that segregation in public

<sup>194.</sup> Discussed in detail, supra pp. 252-64.

schools was outlaised by the United States courts. 188 Tt was in 1964 that the Civil Rights Act 186 prevented discrimination in voting, in places of public accommodation and public facilities, federally secured programmes and in employment-In religious institutions, such as churches, denominational schools, and other institutions, run by various religious communities, segregation still exists. In these cases the state has not taken any sten so fare. But it may be noted that legislation outlowing recial discrimination in other spheres has been upheld. It may also be noted that legislations sovertly permitting racial discrimination have been declared violative of the equal protection clause of the American Constitutions 120 This trend shows that a locislation banning racial discrimination in church-entry would also be upheld. In Heart of Atlanta Notel v. United States. 130 the appallant challenged the Civil Bights Act on the ground

<sup>125.</sup> Olivar Brown v. Board of Education of Remeia, 347 US 483 (1984) Supp. opinion, 349 US 294 (1985), Engitimenal Thomas Bolling v. E. Bolvin Sharps, 347 US 497 (1984).

<sup>186. 75</sup> Stat. 241 (1964). The Act was challenged and found constitutional in Heart of Atlanta Hotel ve Haited States. 379 US 241 (1964).

<sup>187.</sup> Heart of Atlanta Hotel v. Holted States, 579 US 841, 202 (1964).

<sup>128.</sup> Smpra pp. 392 and 306.

<sup>120.</sup> Bichard Parry Lowins v. Vizzinie, 288 US 1 (1967); Drag Holaughiin v. Etata of Elorida, 579 UB 164 (1964). Existant V. Etata of Loridana, 575 UB 267(1963).

<sup>130. 379</sup> US 841 (1964).

that the Act had deprived the noted to choose its customers and operate its business as it wished, resulting in taking away of its liberty and property without due process of last and without just compensation. But the United States Suprome Court unaninously declared the statute constitutional as the affect of the Act was only to prevent recial segregation in places of public accemodations Goldberg, J., in his concurring spinion said that the primary purpose of the Civil Hights Act was the vindication of human dignity. Is quoted the Sonate Comerce Committee savins!

With principy purpose of ... (the Civil Pichte Act) ... is to solve this problem, the deprivation of personal dignity that oursely accompanies donains or squal access to public establishments. Discrimination of the companies of education, explaints, continues of education, explaints, courtes, and morality he util be denied the right to enjoy equal treatment, even though he be a citizen of the companies of education, explaints, and the companies of educations of the companies of

<sup>151.</sup> Genete Report No. 872, 88th Congress, 2 Cess, 16; quoted in Heart of Atlanta Hotel v. Inited Rings, 579 US 261, 201-0 (1064).

Those remarks equally apply to recial discrimination in religious institutions. It can be argued that the establishment clause here a legislation which interfere with ecclesiastical rules of church entry. But it is submitted that the equality clause <sup>138</sup> and the enabling section <sup>135</sup> of the Pourteenth Arendsont gives sufficient power to the Courses to make localations in this respects

<sup>188: &</sup>quot;see nor (shall any State) deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the less."

Fourteenth Associate to the United States Constitution, section is

<sup>135. &</sup>quot;The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article."

If you section 5.

### Chapter KVIII

## Conclusions

Restrictions on freedom of religion on grounds of public order, mornisty and health have been imposed in both the countries more or less in the same wave. In the came of public owder, in India, the state has wider newers than in the United States. In both the countries the state has power to curtail religious freedom in case of imminent danger to public peace. In India the state has wider power to control the approhended breaches of peace. and for that purpose it can reculate public worship and propagation under various provisions of the 1854. In some cases, as for example, monocarv. American law is more strict than in India where polygamy still exists amongst the Huslins. In India the state has not yet adopted a uniform civil code prohibiting polygamy in soite of a clear directive in this behalf in the Constitution. Polycomy is not permitted at all in the United States and the courts have penalised persons having more than one wife. There is, however, little difference between the two countries so far as restrictions on crounds of health is concerned.

In the sphere of religious freedom visea-wis other fundamental rights article 88 of the Indian Constitution itself provides that the latter are subject to the former. In the United States in absence of any constitutional provisions in this respect, the courts have to decide the question according to the circumstances of each case. In the case of people living in large company-owned towns the courts lean in favour of religious freedom as against the right to hold private property but in cases where the number of people living at a certain place is not very large, the claim of a private property owner is preferred to religious freedom. In India constitutional provisions prohibit discrimination on grounds only of religion, race. caste, sex, place of birth or any of them. Similarly in the United States, constitutionally no discrimination is permitted on grounds of race, colour or religion. Although separate churches exist for the white and megro Christians with separate congregations, the state does not concern with this matter. In India untouchability has been abolished by less but in practice it still continues in various forms. In the United States though there is no untouchable lity there is the problem of whites and non-whites. In the sphere of religious freedom of the individual and of the denominations, the law is almost the same in both the countries and the latter is given preference over the former.

As regards other restrictions on religious freedomthere is a wide difference between India und the United States. In India, while article 25(2) provides that the state may make laws resulating or restricting economic. financial, political and other secular activities and providing for social welfers and reforms in America the establishment clause of the Constitution stunis in the way. It is only in some rare cases that the state in the United States interferes with the internal disministre of a relie cious institution. In India, various central and state enactments have made does inrocks in order to control and regulate, and in some cases, even to constitute a board for the proper canasapant of a religious institution. Most of these enactments have been unheld by the courts of law. But in the United States interference by the state in the internal discipline of a religious institution is not it seems normingible.

It is a peculiarity of the Indian Constitution that while it guarantees religious freedom, it specifically makes previation for social welfare and reforms The initiative has already been taken to enforce monogomy and to prohibit exponentications. In the former case, however, the last does not cover the Humilius. In the latter, the Supremonant in the rights of the Court has held that interformence with the rights of the head of a community to expel a number for herosics was not

justified. It has been suggested that a universal civil code is the need of the day and nonegacy should be node a rule for the fusiliss also in their com interest. As to the exocurationation the Assaican courts night have taken the same view under the Vateon rule? as was laid down in Reifundin case in India. However, due to the cetablishmont clause of the United States Constitution, the American courts night well be justified in not interfering with the internal discipline of the Church. But it is submitted that the Indian courts are not justified in declaring a legislation prohibiting exconsmission illegal.

<sup>1.</sup> John Matenn v. William A. Jones, 80 UR (15 Wall) 679 (1872).

<sup>2.</sup> Capter System Labor Saithaith Sabab v. State of Romany, All 1962 DC 868.

#### Chapter XIX

#### Final Conclusions.

At the conclusion of this comparative study of religious freeden in India and the United States, the following theses are submitted, which find reasonable support in this desemptation is

(1) The secular state presupposes the separation, not always complete, of spiritual and temporal powers. The Constitutions of many modern countries embody the ideals of this separation between religion and the state. But they do not present a uniform pattern. The Constitution of the United States of America is perhaps a typical example of the doctrine of neutrality in matters of religion. The First Amendment lays down!

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof."

As interpreted by the American courts, this provision prohibits the state from making laws which "aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another." The concept of secularism

Arch R. Evergon v. Board of Education of the Township of Ewing, 330 US 1, 18 (1947).

has also found expression in the Constitution of free Indias The framers of the Indian Constitution contemplated a secularism which was the product of India's own experience. Certainly they did not contemplate a state hostile to religion-In order to eliminate social injustice and oppression the state is required to take initiative in matters of social reform though touching matters of religion.

---

- (2) The United States Constitution provides firstly non-establishment clause and secondly the guarantee of free exercise of religion. The Indian Constitution has adopted the second guarantee of free exercise of religion only. The first guarantee of non-establishment clause has not been adopted in our Constitution. Instead, the Constitution authorises through various articles the state to look to the welfere of religious institutions.
- (5) Both in India and the United States taxes are not imposed on religious activities. The direct and indirect aids are constitutionally provided in India

<sup>2.</sup> See the Preamble, and articles 25 to 30, and 44.

to religious institutions. But in the United States though direct aid has been declared invalid, indirect aids like book-mids and transportation facilities to students have been unbeld. In both

facilities to students have been upheld. In both the countries incomes and properties of religious institutions have usually been exampted from taxes. In India by virtue of article 27 even direct aids are not unconstitutional. In the United States on account of the establishment clouse not only direct

are not unconstitutional. In the United States account of the establishment clause not only di aids but even indirect and exceptory aids are strictly speaking unconstitutional. 4) As a general rule, the courts in both the count

(4) As a general rule, the courts in both the countries have given a wide definition of the terms 'religion' and 'religious practices'. However, in India, the courts enter into the question whether a particular practice is both essential and integral parts of a religion. The American courts have not gone into such questions. In case a religious practice is found objectionable they find reasons to declare them unconstitutional or immoral or even opposed to public policy without enquiring as to whether it is an essential or integral part of a religion.

(5) The freedom of conscience is absolute in the United States so long as one does not act upon them in a manner contrary to that determined by the legislator. In India, however, this freedom could be theoretically subjected to all the restrictions imposed upon religi-

ons freedom having rogard to the wordings of article 25. (6) In the United States conscientious objectors are usually allowed exemption from military service under various statutes requiring compulsory service. In India article 25(2) specifically forbids such an exemption on religious ground. Though we have not come across any case in which such an exemption was either claimed or found violative of article 25(2).

it is submitted that the exemption to a conscientious objector is reasonable and article 25(2) should be suitably amended to provide for such an examption. (7) While there is little difference between the two countries in the matter of freedom of propagation of

religious ideas the interference in other cases varies according to different circumstances. In the United States on account of the existence of the establishment clause, the state cannot constitutionally be a party to religious practices performed in schools and other public institutions. It does not, however. restrict religious observances held at private schools

which do not receive aid from the state. In India.

the courts uphold only those practices which they find essential and integral parts of a religion.

(8) Untouchability has been abolished in India and all adherents of a religious denomination are entitled to worship in the religious institutions of their religion. But in the United States, segregation still exists in the case of worship in a church. The state has prohibited sepagation in public trans-

port and public places of entortainment but it has not a great hurdle if the state were to screpe sway

been able to do so in the religious sphere. It is (9) The Indian Constitution specifically restricts the

submitted that the establishment clause would not be segregation in church by appropriate legislation. religious freedom on various grounds. In the United States, though the Constitution guarantees religious freedom in absolute terms, the courts have unheld restrictions on grounds of public order, morality. health, and so forth. The establishment clause of the First Amendment actually restrains the state from interfering with the internal discipling of a religiour institution. As such the state has little connorm either with the secular activities associated with religious practices or with the economic and financial activities of the institution.

- (10) When the religious freedom comes in conflict with other fundamental rights, our Constitution specifically gives preference to the latter. Though in most of the cases the result approximates with
  - in most of the cases the result approximates with the Indian law, the American Constitution itself is ellent on the point. As a consequence the American courts judge the issues according to the circumstances of each case. In doing so they have
- on several occasions preferred religious freedom over other rights.

  (11) When the religious freedom of an individual clashes with the religious freedom of a denomination, in
- (11) When the religious freedom of an individual clashs with the religious freedom of a denomination, in both the countries, the forcer has to give way to the latter. The exponentication cases in India, and the 'Released time' programs and Sabbath holiday cases in the United States support this.

view. It is submitted that from the standpoint of the establishment clause both the 'Raleased time' programme and recognition of Sabbath holidays are not constitutionally valid in the United States. In India since the individual freedom has to give way to the denominational authority the position, it is submitted, is not satisfactory.

#### Selected Bibliography

## INDTAN.

- Aggarwals, 0.P. : Fundamental Rights and Constitutional Remedies (1953-4. Matropolitan Book Co., Delhi).
- Alexandrowics, Charles H. : The Secular State in India and in the United States.. 2 Jill 873 (1950).
- Alladi Krishnaswamy Aiyer : The Constitution and Fundamental Bights (1988, Srinivass Sastri Memorial Lectures).
- Altekar, A.S. : State and Government in Ancient India (1958, Motilal Bonareidass, Delhi).
- Austin, Granville : The Indian Constitution: Cornerators of a Mation (1966, Clarendon Press, Oxford).
- Bannerjee, D.H. | Qur Fundarental Rights, Their Nature and Extent (1960, World Press Private Lide, Calcutta).
- Basu, D.D. : Commentary on the Constitution of India (5 Vols.) (1961-4, S.C. Sarkar & Sons, Calcutta).
- Basu, D.D. : Cases on the Constitution of India (2 Vols.) (1986, S.C. Barker & Sons, Calcutta).
- Beg, M.H. : Islamic jurisprudence and Secularism, in Secularism: Its Implication in Law and Life in India (1986, Indian Law Institute, New Bolkh);
- Blackshield, A.R. : Sequiarism and Social Control in the West The Heterial and the Etheral, in Secularism its Implication for Lew and Life in India (1986, Indian Lew Institute, New Dolla).
- Chaudhri, A.S. : Constitutional Bights and Limitations, 3 Vols. (1955-6, Wadhwa & Company, Agra).
- Chaudhry, V.K.S. : The Supress Court and the Anti-Cow-Slaughter Lags, AIR 1962 Jo 25, 1962 ALJ (Jours) 1.
  - Constituent Assembly Debates (1946-1949).
- Damle, Y.B. : Process of Gestlevination, in Secularisms Its Implication for Law and Life in India (1986, Indian Law Institute, New Polhi).
- Derrett, J. Duncen M. \* Religion, Law and the State in India (1969, Faber and Faber, London).

- Dhavan, S.S. : Secularize in Indian Jurisprudence, in Secularized Its implication for Lew and Life in India (1966, Indian Lew Institute, New Dolln).
- Gajendragadkar, P.B. : Segulariza : Its Implications for Lag and Life in India (edited, Sharas G.S., 1966; Indian Law Institute, New Delhi).
- Gajandragadkar, P.B. : The Historical Background and Theography Basis of Hindu Lag, 1963 AM Jo 18.
- Gledhill, Alan : The Republic of India, the Development of its Law and Constitution (1981, Stevens & Sone, Iondon).
- Gledidll, Alan : Fundamental Rights in India (1958, Stevens & Sons, London).
- Gour, Hari Singh : The Penal Lew of India (4 Vols.) (1965, Law Publishers, Allahabad).
- Groves, Herry E. : Religious Francom. 4 JULI 191 (1962).
- Kautilya's <u>Arthasastra</u>, translated by R. Shamasastry (1918, Government Press, Banglore).
- Majumdar, R.G. : British Parsountey and Indian Benedamanes in the Ristory and Outure of the Indian Popula (edited, Vol. IX 1865, Vol. X 1985, Bhartiya Vidya Ehmean, Benbay). Nare Galanter : Temple Entry and the Uniouchehility (Offeness) Auf. 1985, 6 Juli 186 (1964).
- Mukherjes, Bak. : The Hindu Lee of Religious and Charitable Trust (1962, Eastern Lee Rouse, Calcutta).
- Bombay).
- Nigen, S.S. : A Plan for a Uniform Law of Divorce, 5 JILI
- 47 (1965).

  Migem, 6.5. : Eniform Sivil Gods and Secularism, in Secularisms
  Its Implications for Los and Life in India (1966, Indian
- Law Institute, New Delhi).

  Powell Price, J.C. : A Higtory of India (1985, Thomas Nelson & Sons, London).
- e Sons, London).

  Prem. Daulet Rem : Low of Indian and American Robetitutions,
  (4 Volse, 1960, Arora Les House, New Delhi).

- Pyloe, India's Constitution (1962, Asia Publishing House, Bosbay).
- Radhakrishnan, H. s Units of Social, Socratic and Educational Backrarepess Seste and Individual, V JILT 262 (1965).
- Radhakrishnan, Dr. S. s Recovery of Eaith (1956, Harper & Brothers, New York).
- Radhakrishnan, Dr. S. : Religion and Rocigty (1986, George Allen & Unsin Ltd., London).
- Ranschundran, V.G. : Fundamental Rights and Constitutional Ranschiass Vol.II (1964, Eastern Book Co., Dolld).
- Reo, B. Permesware : Hetters of Helision, 5 Jill 809 (1968).
- Rao, B. Shiva : The Franks of India's Constitution, Scient Doguments, and The Study (edited, 5 Vols., 1966-5, Indian Institute of Fublic Administration, New Delhi).
- Secryal, Helle & Constitutional Law of India (1967, Helle Tripathi, Dombay).
- Sharma. C.S. & Rule of Les. Legal Theory and Secularism, in Secularism, its Implication for Lew and Life in India (1865, Indian Lew Institute, New Dolld):
  - Shukla, V.M. : The Constitution of India (1969, Rastern Book Co., Dolla).
  - Subrementon, N.A. : Fraedon of Religion, 3 JILI 328 (1961).
- Tripathi, P.K. : Segularism : Constitutional Pravision and Judicial Review, S JUL 1 (1966).

# AMERICAN AND OTHERS.

- Anderson, William F. : Fraction of Religion and Conscience, Compulsory Flas Salute, St Mich. L. Rev. 140 (1940).
- Bach, William S. : Inition Payments to Payochial Schools Violate Fourteenth Americants 59 Highs L. Nevs 1254 (1961).

- Bartholomew, G.W. : Recognition of Polygomous Marriages in America, 13 Inter, Comp. L. Q. 1022 (1964).
- Bates, M. Searle, Religious Liberty | An Inquiry (1945, International Missionary Council, New York).
- Bible in Schools, Annotation, 48 ALR 26 742 (1956),
- Blau, Joseph L. : Gornarstones of Helicious Fraedom in America (1949, Beacon Frees, Boston).
- Brennen, William J. : The Supreme Court and the Methicstohn Interpretation of the First Arendment, 79 Har. L. Rev. 1 (1965).
- Brien, F. William O' : The Engel Cage from a Svisa Perspective, 61 Mich. L. Rev. 1069 (1965).
- Brodie, Abner, and Southerland, Harold P. & Conscience, The Constitution, and the Summan Court: The Middle of United States v. Seasy, 1966 Wis. L. Rev. 206.
- Catholic Schools and Public Homer, Note, 50 Yele L.J. 917
- Constitutionality of Tax Benefits Accorded to Religion, Note, 49 Col. L. Rev. 968 (1949).
- Constitutional Limitations On State Court Heriew of Hierarchical Church Judicatory Pagisions, 54 Col. L. Rev. (1954)
  - Constitutional Problems in Church State Relations, Symposium, 61, Horthwestern University L. Rev. 759 (1966).
- (The) Constitution of the United States of Averica, Analysis and Interpretation (1985, Government Printing Office, Washington).
- Construction of Examption of Religious Body or Society from Taxation or Special Assessment, Amoutation, 168 ALR 1222 (1947).
- Cooley : Constitutional Lew (1931, Little, Brown, and Company, Boston):
- Corpus Juris Segundum (1953, American Lew Book Co., Brooklyn).

Corvin, Edward S. : The Constitution and Heat it Heans Index (1981, Princeton University Press, Princeton, New Yersy).

Cushman, Robert Fallchild, Public Support of Religious Education in American Constitutional Law, 45 III. L. Rev. 333 (1980).

Dowling, Noel T. : Cases on Constitutional Low (1959, Foundation Press, Spooklyn).

Establishment of Religion by State Aid, 3 Rutgers L. Rev. 115 (1949).

Eaith Healars, Time (Asia edition), March 7, 1969 (Time-Life International, Netherlands).

Fiss, Owen M. : Regist Inhelence in the Public Schools : The Constitutional Concepts, 78 Her. L. Rev. 364 (1965).

Giannella, Donald A. • Religious Liberty, Eon astablishment, and Contrinel Development, 60 Har. L. Rev. 133 (1987).

Hartman, Paul : Fraedom of Heliston and Spaech and the Duted States Emprana Court, 17 Hod. L. Rev. REO (1984).

Hartogensis, Religious Minorities and Mon-Religeers, 39 Yale L.J. 659 (1930).

Heller, Francis H. \* Introduction to American Constitutional Lag (1985, Harper & Brothers, New York:

Kats, Willer G., Beligique Studios in State Universities, 1966 Wis. L. Hev. 207. Kamper, Paul G. : Charp and State : Comparative Separation, 60 Mich. L. Rev. 1 (1961).

Kauper, Paul G. : Constitutional Les, Cases and Haterials (1984, Prentice-Hall, Inc., New York).

Kauper, Poul G. : Prayer, Public Schools and the Supreme Court, 61 Mich. L. Rev. 1051 (1965).

More Celenter, Religious Freedoms in the United Etates: A Turning Point, 1986 Wis. L. Rev. 217s

- Paulson, Monred G. : Preferent of Religious Institutions in Tax and labour Legislation, Les and Contemporary Problems, 14, 144 (1940).
- Pfeffer, Let : Church, State, and Fraction (1955, Beacon Press, Boston).
- Pfeffer, Lee : The Liberties of an American, The Supreme Court Speaks (1986, Beacon Press, Poston).
- Released Time Reconsidered: The New York Plan is Tested, 61 Yals Lev. 408 (1982).
- Religious Francom, Compulsory Salute and Fladge of Allesiones to Flag by School Children - Validity, Note, 36 Mich. L. Rev. 485 (1936).
- Religious Liberty in the United States, Note, 15 Col. L. Rev. 704 (1918).
- Schwartz, Bernerd, Commentery on the Constitution of the Duited States Part I, Vol. I (1965, Macmillan Company, New York).
- Bentarianism in Schools, Annotation, 5 ALR 866 (1920) and 141 ALR 1144 (1942).
- Stokes, Anson Phelps : Church and State in the United States (1980, Harper & Brothers, New York).
- Stone, Harlan Fisks : The Conscientious Chicator, 21 Col.
- (The) Supreme Court, the First Americant, and Religion in the Public Schools, Comment, 65 Col. L. Rev. 75 (1965).
- Sutherland : Establishment According to Engel, 76 Har. L. Rev. 28 (1962).
- Swisher, Carl Brent & American Constitutional Development (1984, Houghton Mifflin Company, Cambridge).
- Torpey, William George: Indicial Doctrines of Religious Rights in America (1948, University of North Carolina Press, Chapel Hill).
- Tuseman, Joseph : The Supreme Court on Regial Discrimination (1968, Oxford University Press, New York).

- Weiss : Priviles, Posture and Protection: Religion in the Law, 75 Yele L.J. 595 (1964).
- Wilson, Woodrow : Constitutional Government in the United States (1951, Columbia University Press, New York).

### MISCELLANSOUS\_

- Bryce, Lord : The Relations of Law and Religion, in Studies in History and Jurisprudence, 628 (1901, Clarendon Press, Oxfort).
- Constitutions of Asian Countries, prepared by the Secretariat of the Asian-African Legal Commutative Countries, New Delhi (1668, New Tripaths, Boobay).
  - Glodhill, Alan : Fundamental Rights in Pakistan, 7 JILI 70 (1965).
  - Groethuysen, B. : Sagularian, in Encylopsedia of the Social Sciences, XIII. p.631 (1982, Macmillan Co., New York).
- Keith, A.B., Constitutional Log, (1939, Stevens & Sons, London).
- Hasmillan, Lord : Law and Other Things (1938, Cambridge University Press, Lordon).
- Marendra Goyal : The Kine and His Constitution (1959, Nepal Trading Corp., New Delhi).
- Niebahr, H. Richard, i <u>Sectarian Education</u>, Encyclopaedia of the Social Sciences, V, 481 (1968, Haemillan Company, New York).
- Peasles, Ames J., Constitutions of Mations (5 Vols.) (1956, Martimus Mijhoff, The Hagus, Netherlands).
- Religious Fraedom, Snayclopsedia of the Social Sciences, XIII. 243 (1968, Macmillan Company, New York).
- Segularima, Encyclopaedia Americana, 84, 521 (1965, Americana Corporation, New York):
- Secularism, Encyclopaedia of Religion and Ethics, XI, 347 (1981. Charles Scribner's Sons, New York).
- Street, Harry & Fraedom, the Individual and the Law (1965, Penguin Books, Harmondssorth, Middlesex).

# Index of Statutes

## Indian Statutes

| Bengal Code - Regulation XVII of 1829 - Regulation VII of 1832, s.9                                                             | 841<br>455                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bengal Waqf Act 1934 (Bengal Act 13 of 1934)                                                                                    | 426                                               |
| Bihar Harijan (Removal of Civil Disabilities)<br>Act: 1949 (Bihar Act 19 of 1949)                                               | 253                                               |
| Bihar High School (Control Regulation of Administration) Act, 1960                                                              | 87                                                |
| Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950<br>(Bihar Act 1 of 1951)                                                                  | 426                                               |
| Bihar Preservation and Improvement of Animals<br>Act, 1986 (Bihar Act 2 of 1986)                                                | 140, 363                                          |
| Bihar Preservation of Animals (Amendment) Act, 1959, section 3                                                                  | 370                                               |
| Bihar Shops and Establishment Act, 1954<br>(Pihar Act 6 of 1954)                                                                | 899                                               |
| Bombay Animal Preservation Act, 1948<br>(Bombay Act 81 of 1948)                                                                 | 363                                               |
| Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947<br>(Bombay Act 35 of 1947)                                                                | 255, 255                                          |
| Bombay Harijan (Removal of Social Disabili-<br>ties) Act, 1946 (Bombay Act 10 of 1947)                                          | 253                                               |
| Bombay Hindu Places of Public Worship (Entry<br>Authorisation) Act, 1956 (Bombay Act 51<br>of 1956)                             | 256                                               |
| Bombay Prevention of Excommunication Act,<br>1949 (Bombay Act 42 of 1949)<br>Pressbls<br>Section 8(4)<br>Section 3<br>Section 4 | 219, 457,<br>458, 468<br>468<br>487<br>457<br>457 |
| Bombay Prevention of Hindu Bigamous Harria-<br>ges Act, 1946 (Bombay Act 25 of 1946)<br>(amended by Bombay Act 38 of 1948)      | 391, 457                                          |
| Bombay Public Trust Act, 1960 (Bombay Act 29 of 1980)                                                                           | 426                                               |

| Caste Disabilities Removal Act, 1850<br>(Act 21 of 1850)                                                                                                         | 455, 469        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Section 1                                                                                                                                                        | 456             |
| Cattle-Trespass Act, 1871 (Act 1 of 1871)                                                                                                                        | 354             |
| Central Provinces and Berar Animal Preserva-<br>tion Act 1949 (C.F. and B. Act 52 of 1949<br>as amended by the Madnya Pradech Acts 23<br>of 1981 and 10 of 1986) | 140, 365        |
| Control Provinces and Berar Scheduled Coates<br>(Nemovol of Civil Disabilities) Act, 1947<br>(C.P. & B. Act 24 of 1947)                                          | 253             |
| Central Provinces and Herar Shops and Esta-<br>blishment Act, 1947 (C.P. and B. Act 29<br>of 1947)                                                               | 299             |
| Central Provinces and Berar Temple Entry<br>Authorisation Act, 1947 (C.F. and B. Act<br>41 of 1947)                                                              | 253             |
| Charitable and Religious Trusts Act, 1980<br>(Act 14 of 1980)                                                                                                    | 426             |
| Charitable Endowments Act, 1863 (Act 20 of 1863)                                                                                                                 | 496             |
| Charitable Endowments Act, 1890 (Act 6 of 1890)                                                                                                                  | 496             |
| Charter Act, 1813                                                                                                                                                | 16              |
| Charter Act, 1833                                                                                                                                                | 15              |
| Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 5 of                                                                                                                       |                 |
| 8. 107<br>8. 183(5)                                                                                                                                              | 328<br>328      |
| 8. 127                                                                                                                                                           | 528<br>354      |
| S. 135<br>S. 144                                                                                                                                                 | 242-4, 292,     |
| SS. 144-153                                                                                                                                                      | 307, 528<br>354 |

Constitution of India Preamble 591 Article 14 Article 18 15(2) 40 382, 388 94. 382, 583, 386 Article 16 16(1) 16(2) 16(4) 16(8) 585 66. 88, 66, 393, 396 382, 383, 385, 388 66, 382, 383 253, 393, 394, 461, 472 Article 17 92, 238, 243, 282, 354, 367, 425 Article 19 243, 354 175, 243, 287, 289, 19(1) 19(1)(a) 311 19(1)(1) 238, 243 174 19(1)(e) 238 19(1)(4) 355 19(1)(e) 19(1)(f) 355, 356, 37, 91, 174, 363 19(1)(g) 175, 248, 289, 290, 19(2) 291, 292, 312, 384 355 19(5) 243, 354, 363, 19(6) 188. 160 Article 23 23(1) 159. 162 158, 159, 162, 316, 23(2) 144, 145, Article 25 251, 265, 267, 868, 278, 280, 282, 283, 291, 294, 311, 318, 321, 328, 332, 356, 356, 338, 396, 498 397, 401,

\*

| Constitution of India (continued) |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article 25(1)                     | 25, 219, 220, 239,<br>266, 274, 277, 351,<br>352, 363, 354, 405,<br>441                                                          |
| 25(2)                             | 275, 276, 318, 319,<br>352, 353, 354, 408,<br>480                                                                                |
| 25(2)(a)                          | 53, 274, 405, 408,<br>410, 421, 422, 423,<br>424,                                                                                |
| 39(3)(p)                          | 283, 288, 388, 383,<br>392, 403, 429, 430,<br>442, 489, 463, 472,<br>473                                                         |
| 25 Exp. I                         | 227                                                                                                                              |
| 28 Exp. II                        | 253, 473                                                                                                                         |
| Article 26                        | 53, 75, 80, 92,<br>268, 270, 271, 282,<br>291, 294, 357, 396,<br>396, 307, 401, 406,<br>458, 459                                 |
| 86( a)                            | 73, 91, 98                                                                                                                       |
| 86( p)                            | 141, 219, 268, 272,<br>352, 355, 397, 402,<br>406, 407, 408, 409,<br>415, 414, 417, 428,<br>424, 428, 460, 463,<br>466, 467, 468 |
| 26( a)                            | 358, 425                                                                                                                         |
| Se(q)                             | 42, 56, 57, 358,<br>406, 407, 408, 409,<br>413, 425, 461                                                                         |
| Article 27                        | 25, 27, 37, 42,<br>52, 53, 57, 68,<br>67, 70, 99, 103,<br>127, 203, 484                                                          |
| Article 28                        | 176, 185, 185                                                                                                                    |
| 28(2)                             | 66                                                                                                                               |
| Article 29                        | 98, 387                                                                                                                          |
| 29(1)                             | 79, 84, 85, 86,<br>87, 372                                                                                                       |
| 29(2)                             | 86, 95, 96, 97,                                                                                                                  |

```
Constitution of India (continued)
      Article 30
                                        87.
                                              98.
                                                   483
                                        70,
              30(1)
                                              83,
                                                   84,
                                                        88.
                                        87
                                                        92,
                                                   91,
               MY O
                                                        96.
      Article 51
                                        355, 356, 422
      Article 39(e)
                                        DOA
      Article 41
                                        78. 96, 119
      Article 44
                                        26.
                                              391, 444, 483
      Artiols As
                                        78.
                                              96
      Article 46
                                        78, 96, 119
      Article 48
                                        563, 364, 372, 373,
376, 376, 377
      Article 254(1)
                                        439
      Article 265
                                        36
       Article 285
                                        37
       Article 286
                                        87
      Article 987
                                        37
      Article 289
                                        37
      Article 200A
                                        27.
                                              57,
127
                                                   62. 67.
                                        68
      Article 991
                                        37
      Article 541(1)
                                        227
   Schedule VII
       List 1. Item 98
                                        204
       List 2. Item 54
                                        204
       List 3. Item 28
                                        66
Constitution (First Amendment) Acta
                                        200
   1951
Constitution (Seventh Amendment) Act. 67
    1956. section 19
Constitution (Scheduled Castes)
                                         227
    Order, 1980
Converte Marriage Dissolution Act.
                                        443
    1866 (Act 21 of 1866)
```

| Coorg Scheduled Castes (Removal of Civil<br>and Social Disabilities) Act, 1949<br>(Coorg Act 1 of 1949)          | 254                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Coorg Temple Entry Authorisation Act, 1949<br>(Coorg Act 2 of 1949)                                              | 254                                |
| Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1984 (Act 21 of 1984), sections 2(0), 3(d), 5 and 8 | 138                                |
| Durga Khawaja Saheb Act, 1985 (Act 36 of 1985)                                                                   | 270                                |
| Sections 4, 5 and 15                                                                                             | 424                                |
| Durga Khawaja Baheb (Amendment) Act, 1964<br>(Act 20 of 1964) Section 2                                          | 425                                |
| East Punjab (Removal of Religious and<br>Social Disabilities) Act, 1948 (East<br>Punjab Act 16 of 1948)          | RB3                                |
| Employment of Children Act, 1933 (Act 26 of 1938), Section 3                                                     | 296                                |
| Epidemic Diseases Act, 1897 (Act 3 of 1897),<br>Section B                                                        | 345                                |
| Pactories Act, 1948 (Act 65 of 1948),<br>Section 67                                                              | 296                                |
| Gift-Tax Act, 1958 (Act 18 of 1958),<br>Section 5(1) (v) & (vi)                                                  | 39                                 |
| Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956<br>(Act 78 of 1956)                                                    | 391                                |
| Hindu Marriage Ast, 1955 (Act 25 of 1958)                                                                        | 391, 438,<br>440, 441,<br>443, 448 |
| Section 30                                                                                                       | 437                                |
| Hindu Minority and Guardianship Act, 1956<br>(Act 32 of 1956)                                                    | 391                                |
| Hindu Succession Act, 1956 (Act 30 of 1956)                                                                      | 391                                |
|                                                                                                                  |                                    |

| Hindu Women's Right to Property Act, 1937<br>(Act 18 of 1937)                                         | 391                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Hyderabad Dastur-ul-amal Waqf Act                                                                     | 426                                                           |      |
| Hyderabad Harijan (Removal of Social Disabi-<br>lities) Regulation, 1388 F (No. 56 of<br>1388 Fashi). | 254                                                           |      |
| Indian Councils Act, 1892                                                                             | 17                                                            |      |
| Indian Criminal Lew (Amendment) Act, 1924<br>(Act 18 of 1924)                                         | 339-3                                                         |      |
| Indian Divorce Act, 1945 (9 Gec. VI, C.6)                                                             | 445                                                           |      |
| Income Tax Act, 1961 (Act 43 of 1961),<br>Sections 11 & 88                                            | 38                                                            |      |
| Indian Panal Code, 1860 (Act 45 of 1860) Bestion 21 1054 1054 269 270 Sections 295-293 Section 2964   | 425<br>348<br>303, 3<br>345<br>345<br>384<br>289, 1<br>891, 3 | 290, |
| 296                                                                                                   | 309                                                           |      |
| 898                                                                                                   | 329,                                                          | 377  |
| 306                                                                                                   | 341<br>341                                                    |      |
| 309                                                                                                   | 188                                                           |      |
| 570<br>571                                                                                            | 188                                                           |      |
| 572                                                                                                   | 552 <sub>9</sub>                                              | 333, |
| 278                                                                                                   | 334                                                           |      |
| 374                                                                                                   | 158                                                           |      |
| Sections 378 to 462                                                                                   | 354                                                           |      |
| Section 494                                                                                           | 591,<br>439                                                   | 437, |
| Indian Penal Code (Amendment) Act, 1961<br>(Act 41 of 1961)                                           | 325,                                                          | 327  |

| Indian Trust Act, 1882 (Act 2 of 1882)                                                                   | 426                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Indian Trustess Act, 1886 (Act 27 of 1866)                                                               | 426                |                   |
| Kazis Act, 1880 (Act 12 of 1880)                                                                         | 426                |                   |
| Madhya Bharat Harijan Ayogta Bivaran Vidhan,<br>Samvat 2005 (Madhya Bharat Act 15 of 1949)               | 254                |                   |
| Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preserva-<br>tion Act, 1999 (M.P. Act 18 of 1999),<br>Section 4(2)(a) | 570                |                   |
| Madhya Pradesh Municipal Corporation Act                                                                 | 571                |                   |
| Madhya Fradesh Public Trusts Act, 1951<br>(M.P. Act 30 of 1951)                                          | 426                |                   |
| Medres Hindu (Bigamy Prevention and Divorce)<br>Act, 1949 (Madres Act 8 of 1949)                         | 891,               | 437               |
| Madras Hindu Religious Endowments Act, 1927<br>(Madras Act 2 of 1927)                                    | 54                 |                   |
| Madras Hindu Religious and Charitable Endow-<br>ments Act, 1981 (Nadras Act 19 of 1981)                  | 45,<br>68,<br>357. | 54,<br>260<br>426 |
| Section 20                                                                                               | 69,<br>485         | 410               |
| 26                                                                                                       | 409                |                   |
| 27                                                                                                       | 483                |                   |
| 20                                                                                                       | 484                |                   |
| 30(2)                                                                                                    | 54 <sub>9</sub>    | 86,               |
| 31                                                                                                       | 55.                | 423               |
| 52                                                                                                       | 410                |                   |
| 54                                                                                                       | 423                |                   |
| 56                                                                                                       | 423                |                   |
| 56                                                                                                       | 66,                | 406               |
| 76(1)                                                                                                    | 69                 |                   |
| 103                                                                                                      | 54                 |                   |
| Hadras Maintenance of Public Order Act, 1949<br>(Madras Act 25 of 1949)                                  | 288                |                   |

| Hadras Removal of Civil Disabilities Act, 1938<br>(Madras Act 21 of 1938)                             | 255, 254         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Madras Shops and Establishment Act, 1947<br>(Madras Act 36 of 1947)                                   | 899              |
| Hadras Temple Entry Authorisation Act, 1947<br>(Hadras Act 5 of 1947 as amended by Act<br>13 of 1949) | 267, 352         |
| Matrimonial Causes (War Marriages) Act, 1948<br>(Act 40 of 1948)                                      | 443              |
| Muslim Personal Law (Shamat) Application Act,<br>1937 (Act 26 of 1937), Section B                     | 450              |
| Mussalman Waqf Act, 1923 (Act 42 of 1923)                                                             | 426              |
| Musselman Waqf Velidating Act, 1913 (Act 6 of 1913)                                                   | 486              |
| Mysore Removal of Civil Disabilities Act,<br>1945 (Mysore Act 42 of 1945)                             | 284              |
| Mysore Temple Entry Authorisation Act, 1948<br>(Mysore Act 14 of 1948)                                | 284              |
| Nathdwara Temple Act, 1989 (Rajasthan Act<br>15 of 1989), section 16                                  | 411, 412,<br>414 |
| Newspaper (Price and Page) Act, 1955 (Act 45 of 1956)                                                 | 288              |
| Official Trustees Act, 1913 (Act 2 of 1913)                                                           | 426              |
| Orissa Hindu Religious Endowments Act, 1939<br>(Orissa Act 4 of 1939), section 49                     | 70               |
| Orissa Hindu Religious Endowment Act, 1981<br>(Orissa Act 2 of 1982)                                  | 496              |
| Orissa Removal of Civil Disabilities Act,<br>1946 (Orissa Act 11 of 1946)                             | 203              |
| Orissa Temple Entry Authorisation Act, 1948<br>(Orissa Act 11 of 1948)                                | 253              |
|                                                                                                       |                  |

| Parsi Marrias                            | e and Divor               | ree Act, 198                | 6 (Act 5             | 391                  |     |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| Section                                  |                           | **                          | 4.                   | 438                  |     |
| Police Acts                              | 1861 (Act B               | of 1861)                    | ••                   |                      |     |
| Section                                  |                           | **                          | **                   | 161.                 | 168 |
|                                          | šó .                      | ••                          | **                   | 859,<br>842,<br>301, | 245 |
|                                          | 50(1)                     | **                          | ••                   | 239                  |     |
|                                          | 30(3)                     | **                          | **                   | 259                  |     |
|                                          | 30(4)                     | **                          |                      | 241,                 | 200 |
|                                          | 34                        | ••                          | ••                   | 327                  |     |
| Prevention of<br>(Act 59 of<br>1890), so | f 1960. rei               | to Animals A<br>placing Act | ot, 1960<br>11 of    | 331                  |     |
| Public Gamb)                             | ing Act, 10               | 967 (Apt 3 c                | f 1857),             | 835                  |     |
| Punjab Shops<br>Act 1986                 | and Comme<br>(Punjab Ac   | rcial Establ<br>t 4 of 1956 | ishment              | 299                  |     |
| Rajesthan Po                             | ublic Trust<br>( 1959)    | s Act, 1989                 | (Rejesthen           | 486                  |     |
| Religious B                              | ndownents A               | ot, 1865 (A                 | et 20 of             | 426                  |     |
| Religious S                              | ocieties Ad               | nt, 1880 (Ac                | t 1 of 1890)         | 426                  |     |
| Saurashtra<br>abilitie                   | Harijan (Res) Ordinans    | emoval of So                | cial Dis-<br>f 1948) | 254                  |     |
| Saurashtra<br>Marriage                   | Prevention<br>s Act, 1986 | of Hindu Bi<br>O            | genous,              | 437                  |     |
| Shri Badrin                              | ath Temple                | Act, 1939 (                 | U.P. Act             | 261                  |     |

| Shri Jagannath Temple Act, 1954 (Oriese Act 11 of 1955)                                                     |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 8ection 18(1)<br>21<br>21<br>21A<br>30A                                                                     | 414,<br>416<br>416<br>416 | 415         |
| Special Marriage Act, 1954 (Act 43 of 1954, replacing Act 3 of 1872)                                        | 391,<br>443               | 438         |
| Suppression of Immoral Traffic in Women and<br>Girls Act, 1986 (Act 104 of 1986)                            | 158,                      | 334         |
| Section 5                                                                                                   | 536<br>536                |             |
| Travancore Cochin Hindu Religious Institu-<br>tions Act, (1950)                                             | 426                       |             |
| Travancore Cochin Removal of Social Disabi-<br>lities Act, 1125 K (Travancore Cochin<br>Act 8 of 1125)      | 254                       |             |
| Travancore Cochin Temple Entry (Removal of<br>Disabilities) Act, 1950 (Travancore<br>Cochin Act 27 of 1950) | 254                       |             |
| Untouchability (Offences) Act, 1985 (Act 22 of 1985)                                                        | 284,                      | 393,<br>474 |
| Section 3                                                                                                   | 254                       | ***         |
| 7                                                                                                           | 393                       |             |
| 8                                                                                                           | 393                       |             |
| 15<br>17                                                                                                    | 393<br>393                |             |
| •••                                                                                                         | ay a                      |             |
| U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947<br>(U.P. Act 14 of 1947)                                      | 263,                      | 256         |
| Section 3(d)                                                                                                | 256                       |             |
| Uttar Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishthan<br>Adhiniyan, 1968 (U.P. Act 26 of 1962)                        | 868                       |             |
| Section 8(2)                                                                                                | 300                       |             |
| Uttar Fradesh Prevention of Cow Slaughter<br>Act, 1985 (U.P. Act 1 of 1956)                                 | 140,                      | 363         |
| Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter<br>(Amendment) Act 1958 (U.P. Act 35 of<br>1958), section 3(3)(a) | 570                       |             |

| Charl Tanana and David Control of the Control of th |                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Shri Jagannath Temple Act, 1984 (Oriesa Act 11 of 1985)<br>Section 18(1)<br>21<br>21A<br>20A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 414,<br>416<br>416<br>416                       | 418         |
| Special Marriage Act, 1954 (Act 45 of 1954, replacing Act 3 of 1872)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 591,<br>445                                     | 438         |
| Suppression of Immoral Traffic in Women and<br>Girls Act, 1956 (Act 104 of 1956)<br>Section 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158,<br>335<br>335                              | 334         |
| Travancore Cochin Hindu Religious Institu-<br>tions Act, (1950)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426                                             |             |
| Travancore Cochin Removal of Social Disabi-<br>lities Act, 1125 K (Travancore Cochin<br>Act 8 of 1125)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254                                             |             |
| Travancore Cochin Temple Entry (Removal of<br>Disabilities) Act, 1980 (Travancore<br>Cochin Act 37 of 1980)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254                                             |             |
| Untomobability (Offences) Act, 1985 (Act 20 of 1985) Section 5 7 8 16 15 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264,<br>472,<br>264<br>393<br>393<br>393<br>393 | 393,<br>474 |
| U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947<br>(U.P. Act 14 of 1947)<br>Section S(d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253,<br>256                                     | 286         |
| Utter Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishthan<br>Adhiniyam, 1962 (U.P. Act 26 of 1962)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888                                             |             |
| Section 8(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                                             |             |
| Uttar Predesh Prevention of Cow Slaughter<br>Act, 1988 (U.P. Act 1 of 1986)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140,                                            | 363         |
| Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter<br>(Amendment) Act 1958 (U.P. Act 35 of<br>1958), section 3(3)(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570                                             |             |

| Utter Pradesh Temple Entry (Declaration of Right) Act, 1986 (U.P. Act 33 of 1986)                                                             | 958      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wakf Ast, 1954 (Ast 29 of 1954)                                                                                                               | 425      |
| Wealth-Tax Act, 1957 (Act 27 of 1957), section 5(1)(1)                                                                                        | 39       |
| Weekly Holidays Act, 1942 (Act 18 of 1942)                                                                                                    | 299, 598 |
| Section S(d)                                                                                                                                  | 299      |
| 5                                                                                                                                             | 288      |
| West Bengal Hindu Social Disabilities<br>Removal Act, 1948 (West Bengal Act<br>37 of 1948)                                                    | 263      |
| Women's and Children's Institutions<br>(Licensing) Act, 1956 (Act 108 of 1956)                                                                | 78       |
| American and Other Statutes:<br>Act of Supremacy, 1888, 1 Elize, 0.1, 8.9                                                                     | 8        |
| Act of Uniformity, 1858, 1 Bliss, Ca2                                                                                                         | 6        |
| Act of Uniformity, 1662, 14 Char. 2, c.4                                                                                                      | 6        |
| Act of Uniformity (Amendment) 1872, 55-5<br>Victe, 0:25                                                                                       | 6        |
| An Act to Protect the Health of the City<br>of New Orleans, to Locate the Stock-<br>landings and Slaughter-houses<br>(1869, Usb.)             | 378      |
| An Act to Punish and Prevent the Practice<br>of Polygany in the Territories of the<br>United States (1862) U.S. Revised Sta-<br>tutes, e-1890 | 456      |
| (A) Sill for Establishing Religious Proedom<br>(1786, Virginia)                                                                               | 117      |

| Bill of Rights (1689)                                                                                                                                                                                                                               | 35                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Civil Rights Act, 1964 (78 Stat. 241, U.S.)                                                                                                                                                                                                         | 395, 475,<br>476                                  |
| Commonwealth of Australia Constitution Act,<br>1900 (65 & 64 Vict., c.12, Section 116                                                                                                                                                               | 267                                               |
| (Pakistan) Constitution (196R), the "Princi-<br>ples of Policy"                                                                                                                                                                                     | 4                                                 |
| (Supplementary) Constitutional Law of Iran<br>(1907), Articles 1, 2 & 20                                                                                                                                                                            | 4                                                 |
| Constitution of Afghanistan (1964), Article 2                                                                                                                                                                                                       | 4                                                 |
| Constitution of California, Article IV s. 50                                                                                                                                                                                                        | 72                                                |
| Constitution of Illinois, Article 12, 8.6.<br>Ill. Nev. Sat. 1943                                                                                                                                                                                   | 146                                               |
| (Interim) Constitution of Iraq (1984),<br>Article 5                                                                                                                                                                                                 | 4                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| Constitution of Ireland, 1987<br>Article 44(1)(2)<br>44, 2<br>44, 8(2)                                                                                                                                                                              | 6<br>268, 280<br>6                                |
| Article 44(1)(2)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| Article 44(1)(2) 44, 2(2)  Constitution of Maryland, Article 37 of the                                                                                                                                                                              | 268, 280<br>6                                     |
| Article 44(1)(2) 44, 2 44, 2 Constitution of Maryland, Article 37 of the Declaration of Rights                                                                                                                                                      | 266, 260<br>6<br>221                              |
| Article 44(1)(8) 44, 8 44, 8(8)  Constitution of Haryland, Article 37 of the Declaration of Fights  Constitution of Hassachusetts (1760)  Constitution of Hassachusetts (1760)  Article 3(1) 612 144                                                | 268, 280<br>6<br>381<br>220<br>6, 354<br>281      |
| Article 44(1)(8) 44, 8 44, 8 44, 8 44, 8) Constitution of Maryland, Article 37 of the Declaration of Rights Constitution of Messachusetts (1780) Constitution of Mepsal (1982) Article 3(1) 6(2) 6(4) 50(4) Constitution of the Kingdom of Combodia | 268, 280<br>6<br>881<br>220<br>6, 364<br>281<br>6 |

```
(Provisional) Constitution of the Syrian
   Arab Republic (1965), article 8
Constitution of the Union of Burma, 1947, articles 21(1) and (5) and 22
Constitution of the Union of Soviet Socialist
Republics, 1936, article 124
Constitution of the United States of America
        Article Z.
                                                              12. 132
                         section 3
        First Amendment (1791)
                                                 ..
                                                               884, 849, 887, 893
306, 344, 359, 880
389, 401, 435, 482
        Thirteenth Amendment (1865),
                                                               168
                                                  ••
             section i
                                                               8, 9, 71, 225,
285, 477
477
        Fourteenth Amendment (1968)
                                                  ••
             Section 5
                                                  ••
                                     ••
 Draft Act. 1864 (15 Stat. 9. U.S.)
                                                                148, 149
                                                  ..
 Draft Act. 1917 (40 Stat. 76. U.S.)
                                                                148
                                                  . .
 Pederal Militia Act. 1862 (U.S.)
                                                                148
                                                  **
  Internal Revenue Act, 28 USGA 1048 ed.
8.101(6), 6 FCA title 26, 8.101(6)
                                                                38
  Internal Revenue Code, 1984 (U.S.)
                                                                41
```

| Laws of New York, 1925 Ch. 463                                                                                        | 418                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Magna Carta (1215)                                                                                                    | 35                          |
| Massachusetts Comprehensive Child Labour<br>Law, section 69                                                           | 294                         |
| Massachusetts Revised Laws, Chap. 75, section 137                                                                     | 344                         |
| Horecon Cods of Personal Status, 1988, article 30                                                                     | 445                         |
| Muslim Family Laws Ordinance, 1961<br>(Pakistan Ordinance no.8 of 1961), section 6                                    | 446                         |
| New Jersey Laws, 1941, c.191 p.581, NJ Rov<br>Stat 18: 14-8                                                           | 109-23 <sub>9</sub><br>110  |
| Public Lew No. 623 (US, June 22, 1942)                                                                                | 169, 170                    |
| Public Laws of New Hampshire<br>Chap. 145 s.2<br>Chap. 378 s.2                                                        | 250<br>304 <sub>9</sub> 523 |
| Selective Training and Service Act, 1940<br>(54 State 889 28 USGA Appendix 508(g);<br>11 FCA title 28, Appx 5 s. 5(g) | 152, 154                    |
| South Carolina Unemployment Compensation Act (S.C. Code, Title 58)                                                    | 400                         |
| Syrian Law of Personal Status, article 17                                                                             | 444                         |
| Tunisian Law of Personal Status, 1957,<br>sections 16 & 21                                                            | 445                         |
| United States Code<br>31; sections 324 & 324(a)<br>38; sections 170; 172 & 185                                        | 14<br>15                    |
| United States Revised Statutes<br>Section 1990<br>Section 5552                                                        | 436<br>453                  |
| Universal Military Training and Service Act,<br>1948, section 6(j), 50 USC. Appendix<br>section 456(j)                | 155, 154,<br>157            |
| White Slave Traffic Act, (Mann Act) United<br>States Code, Title 18, section 398, USCA,<br>Sections 2421-2424.        | 336                         |

### Index of Cases

## Indian

#### A

| Abdul Hakim Quraishi v. State of Bihar,<br>AIR 1961 SC 448.                                                     | 368, 370                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Administrator-General of Madras v. Anandachari<br>9 Mad 466 (1886).                                             | 250                           |
| Aghore Chandra Deb Barma v. The State,<br>AIR 1964 Tripura 52, 1964 2 CrLJ 566.                                 | 239                           |
| AL. CT. Alagappa Chattiar v. Revenue Divi-<br>sional Officer, Chidamburam, AIR 1969<br>Had 183.                 | 356                           |
| Allem Krishmaiah v. Orepalli, Elect. petn.<br>no.10 of 1967 decided 5-9-67 by the<br>Andhra Pradesh High Court. | 250                           |
| Arya Pratinidhi Sabha, Patna v. The State of<br>Bihar, AIR 1988 Pat 259, 27 Pat 207.                            | 87                            |
| Agnes Dorothy Vermani, Mrs. v. Mr. Bryant<br>David Vermani, AIR 1943 Lah 81 (EB).                               | 230                           |
| <u>B</u>                                                                                                        |                               |
| Baba Khalil Ahamad v. State, AIR 1960 All 718<br>(SB).                                                          | 326                           |
| Babulal Parate v. The State of Maharashtra,<br>AIR 1961 SC 884.                                                 | 238, 242,<br>243, 292,<br>554 |
| Baji Mahapatra v. Indian Dominion, AIR 1961<br>Orissa 146.                                                      | 256                           |
| Bengal Immunity Co. Ltd. v. State of Bihar,<br>AIR 1955 SC 661, 1955 2 SCR 603.                                 | 36, 37                        |
| Bhaichand Tarachand v. State of Bombay,<br>AIR 1952 Bom 255.                                                    | 265                           |
| Brij Bhushan v. The State of Delhi, AIR 1980<br>SC 129.                                                         | 287                           |

#### •

| £                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chakra Behera v. Belakrushna Mahapatra,<br>AIR 1963 Orissa 25.                                                                                                              | 587                                                                                                                                                           |
| Chammanna v. Dhalappa, AIR 1988 Mys 147.                                                                                                                                    | 440                                                                                                                                                           |
| Commissioner Hindu Religious Endowments,<br>Medres v. Ort Lakehotinira itariha Gwardor<br>of Sri Shirus Met. all 1966 ED 288, 1966<br>SGA 418, 1954 SGR 1005, 1964 SGY 335. | 80, 81, 82,<br>83, 84, 88,<br>91,125,139,<br>141, 266,<br>267, 266,<br>269, 271,<br>272, 280,<br>282, 387,<br>396, 406,<br>407, 409,<br>417, 421,<br>430, 441 |
| Champakam Dorairajan, Smt. v. State of<br>Madras, AIR 1981 Mad 120.                                                                                                         | 388                                                                                                                                                           |
| Commissioner of Income Tax, Calcutta v.<br>Jogendra Nath, AIR 1965 Cal 870.                                                                                                 | 38                                                                                                                                                            |
| Commissioner of Income-Tax v. Administrator<br>General of Bengal, Calcutta, AIR 1955<br>Cal 329.                                                                            | <b>5</b> 9                                                                                                                                                    |
| Gooverjee v. Excise Commissioner, 1954 SCA<br>204.                                                                                                                          | 86                                                                                                                                                            |
| <u>p.</u>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| Debi Soren v. The State, AIR 1984 Pat 284.                                                                                                                                  | 290                                                                                                                                                           |
| Deputy Legal Remembrancer v. Karuna Bulstohi,<br>88 Cal 164 (1894).                                                                                                         | 353                                                                                                                                                           |
| Deverajiah v. B. Padmenne, AIR 1958 Mys 84.                                                                                                                                 | 394                                                                                                                                                           |
| Dipendra Nath Sarkar v. State of Bihar,<br>AIR 1963 Pat 54.                                                                                                                 | 87                                                                                                                                                            |
| Dulal Samants v. The District Magistrate,<br>Howrah, AIR 1958 Col 368.                                                                                                      | 161, 162                                                                                                                                                      |
| Durgah Committee, Ajmer v. Syed Hussain All,<br>AIR 1961 SC 1402.                                                                                                           | 870, 871,<br>411, 424,<br>426                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |

### Emperor v. Aftab Mohammad Khan, 1940 All 291, 41 Cr LJ 647, 188 IC 689, 1940 ALJ 206. 200 Empress v. Tucker, 7 Bom 42 (1882). 234, 329 Emperor v. Vidyasagar Pande, AIR 1928 Pat 497, 8 Pat 74, 29 Cr LJ 1035 (DB). 342 Express Newspaper (Private) Ltd. v. The Union of India, AIR 1988 SC 578. 089 £ Palyas Husain v. Municipal Board, Amroha, AIR 1939 All 280. 232 6 Goona Durgaprasad Rac V. Goona Budarsanaswami, AIR 1940 Med 817. 990 Gurusami Nadar v. Irulanna Konar. AIR 1934 230 Hed 680. H Hafiz Hohammad Zafar Ahmad v. U.P. Sunnt 410 Central Board of Wagf, Lucknow, AIR 1968 A11 335. Haisnem Barumiton Singh v. Thekehom Mingel Haisnem Onghi Bhami Devi, AIR 1959 Hamipur 440. 449 80, 1959 Cr LJ 493. Hamdard Dawakhana v. The Union of India, AIR 1960 80 854, (1960) 1 80A 814, 1960 Crij 735, 1960 80 J 611, (1960) 2 80R 671. 135 Hasanali v. Mansoorali, AIR 1948 PC 66, 78 486. 457. IA 1 (1948). 458, 465 Hathising Manufacturing Company, Ahmedabad v. Union of India, AIR 1960 SC 923. 174 Himmat Lal v. State of Madhya Prademh. 87 AIR 1984 8C 408.

### 1

| Indian Metal and Metallurgical Corporation<br>V. Industrial Tribunal Medras, ATR 1983<br>Med 98, 1982 MLJ 481. | 174                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Indulal K. Yagnik v. State, AIR 1965 Gujrat 859.                                                               | 307, 511               |
| Z.                                                                                                             |                        |
| Jai Marain v. Emperor, AIR 1919 All 346, 20<br>CrLJ 283,                                                       | 356                    |
| JamshedJi Cursetjes Tarachand v. Soonabai,<br>35 Bom 122 (1907).                                               | 409                    |
| J. Choudhury v. The State, AIR 1963 Orissa 316.                                                                | 345                    |
| K.                                                                                                             |                        |
| Kalidas Amtharam v. Emperor, AIR 1949 Bom 168.                                                                 | 257                    |
| Kandaswamy v. Subroya, 32 Med 478 (1909)                                                                       | 235                    |
| Kerala Education Bill, 1987, In re the, AIR 1988 SC 956.                                                       | 8,83,88,87,<br>5,97,98 |
| Kerry Kolitanee v. Monee Ram Kolita,<br>19 Suth WR 367 (1873, FB).                                             | 469                    |
| Kesava Iyengar v. State of Mysore, AIR 1986<br>Mys RO.                                                         | 384                    |
| Khan Baputi Dewan v. Bispati Pundit, 27 Cal<br>655 (1900).                                                     | 377                    |
| Kidengashi Menekkal Merayanan Nembudiripad<br>v. State of Medras, AIR 1954 Med 385.                            | 43, 68,<br>69          |
| Kinder Singh v. Emperor, AIR 1935 All 160,<br>34 CrlJ 1069.                                                    | 342                    |
| King Emperor v. Shankar Dayal, AIR 1988 Gudh                                                                   | 536                    |

| Kitab Ali Hunshi v. Santi Ranjan Deb, AIR<br>1965 Tripura 22.                                                         | 326,                 | 377 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| K. Narsiaha Beddy v. C. Ehupathi, Elect. petn.<br>no. 18 of 1967 decided 28-9-67 by Andhra<br>Pradesh High Court.     | 230                  |     |
| Kothapalli Narasayya v. Jammana Jogi, Elec.<br>petn. no. 9 of 1967 decided 28-0-1967 by<br>Andhra Pradesh High Court. | 230                  |     |
| K. Paramalad v. N. Alengaram, Elect. potn.<br>no. 9 of 1967 decided 5-10-1967 by the<br>Madras High Court.            | 230                  |     |
| 1.                                                                                                                    |                      |     |
| Lachhman v. Emperor, AIR 1930 Oudh 403, 32 Cr.<br>L Jour 88, 6 Luck 908.                                              | 555,                 | 386 |
| Lamikant Balvantrao Deshmikh ve Emperors<br>AIR 1948 Mag 199.                                                         | 301,                 | 307 |
| ĸ                                                                                                                     |                      |     |
| Hahabir Prasad v. State, 1956 All WR HC 509, 1956 All LJ 935.                                                         | 336                  |     |
| Mahant Hoti Das v. 5.P. Sahi, The Special<br>Officer in Charge of Hindu Feligious<br>Trust, AIR 1909 SC 948.          | 81,                  | 411 |
| Manikkasundera Bhattor v. R.S. Nayudu, AIR<br>1947 FC 1.                                                              | 257                  |     |
| Mannada v. Mallaya, 52 Med 827 (1909).                                                                                | 235                  |     |
| Martin & Co. v. Syed Faiyas Husain, ATR<br>1944 PC 35.                                                                | 237                  |     |
| Masud Alam v. Commissioner of Police, AIR<br>1936 Cal 9.                                                              | 300,<br>310,<br>313, | 311 |
| Hir Chittan v. Emperor, AIR 1937 All 13, 38<br>CrlJ 208.                                                              | 377                  |     |
|                                                                                                                       |                      |     |

# ŭ

| Mohammad Faruk v. State of Hadhya Pradesh,<br>Writ Petition no.60 of 1969, decided,<br>April; 1, 1969, ARR 1909, RSC 14, The<br>Statesman, April 3, 1969, p.5. | 362,<br>374                                 | 371,       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|
| Mchammad Hamif Quareshi ve State of Bihar,<br>AIR 1988 SC 731, 1989 SCR 629.                                                                                   | 140,<br>831,<br>363,<br>370,<br>374,<br>408 | 364        | 388,           |
| Mohammad Siddiqui v. State of U.P., AIR 1954 All 756.                                                                                                          | 244                                         |            |                |
| Mohammad Yasin v. Town Area Committee,<br>Jalalabad, AIR 1952 SC 115, 1952-5 SCR 872.                                                                          | 87                                          |            |                |
| M.R. Balaji v. The State of Mysore, AIR 1965<br>8C 649 (1963) Supp 1 SCR 439.                                                                                  | 89.<br>888                                  | 94,        | 5 <b>6</b> 3~4 |
| H. Sitharamachary v. The Senior Deputy Inspector of Schools, Gannavaram Range, AIR 1938 AP 78.                                                                 | 174                                         |            |                |
| Muthialu Chetti v. Bapun Saib, 2 Mad 140(1880).                                                                                                                | 241,                                        | 808        |                |
| II.                                                                                                                                                            |                                             |            |                |
| Nagabhushanam, V. v. Nagandrama, AIR 1955<br>Andh 181, 1955 Cr L Jour 1288.                                                                                    | 459                                         |            |                |
| Harayan Waktu Karwadi ve Punjabrao Hukam<br>Shambharkar, AIR 1958 Bom 296, 1959 Bom<br>289e                                                                    | 228                                         |            |                |
| Herendra Kumar v. The Union of India, AIR<br>1960 SC 480.                                                                                                      | 405                                         |            |                |
| Har Hari Shastri v. Shri Badrinath Temple<br>Committee, AIR 1988 SC 245.                                                                                       | 256 <sub>3</sub>                            | 261<br>264 |                |
| Navnit Lal C. Javeri v. K.K. Sen, Appellate<br>Assistant Commissioner of Income Tax,<br>AIR 1965 SG 1875.                                                      | 36                                          |            |                |
| Newsh Zain Yar Jung v. Director of Endowments,<br>AIR 1968 80 985.                                                                                             | 356                                         |            |                |
|                                                                                                                                                                |                                             |            |                |

| P.                                                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Padmayati, Ex-parte, 5 HECR 415 (1870).                                                                           | 334              |
| Parthasaradi Ayyangar v. Chinnakrishma<br>Ayyangar, 5 Med 304 (1882).                                             | 233              |
| P.C. Lall Chaudhary v. Income-Tax Commissioner,<br>Bihar and Orissa, AIR 1936 Pat 314.                            | 39               |
| Permeshwari Dayal v. Emperor, 1946 ALW(HC) 565.                                                                   | 335              |
| Piru Bux v. Kalandi Pati Rac, Civil Appeal<br>no.25 of 1966, decided 29-10-1968 by the<br>Supreme Court of India. | 227, 309         |
| Public Prosecutor v. K.G. Sivaswamy, AIR 1984<br>Mad 249, IIR 1984 Mad 372, 1984 Crij 1290.                       | 842              |
| Public Prosecutor v. P. Remaswami, ATR 1964<br>Mad 888.                                                           | 525, 326         |
| Punjabrao v. D.P. Meshram, AIR 1965 SC 1179.                                                                      | 227, 886,<br>229 |
| <u> •</u>                                                                                                         |                  |
| Qasim Rasa v. Emperor, AIR 1935 All 657.                                                                          | 240, 245         |
| Queen Empress v. Basava, 18 Mad 75 (1891).                                                                        | 55R, 558         |
| Queen Empress v. Ramanna, 12 Mad 275 (1889).                                                                      | 588              |
| Queen v. Peterson, 1 All 316 (1876).                                                                              | 438              |
| R                                                                                                                 |                  |
| Raja Bira Kishore Deb, Hereditary Superinten-                                                                     | 411, 414,        |
| dent, Jegamath Temple, Puri v. The State of Orissa, AIR 1964 SC 1501.                                             | 415, 419         |
| Raja Suryapalsingh v. The Uttar Fradash<br>Government, AIR 1961 All 674, 2 All 46 FB.                             | 174, 365         |
| Rajni Kant Verma v. State, AIR 1958 All 360.                                                                      | 287              |
| Ramdial v. Emperor, AIR 1914 All 249, 36 All<br>26, 14 Crlf 684 (DB).                                             | 34B              |

410

270. 411

1962 SC 205.

1959 8C 860.

Saligram v. Raghavacharya, AIR 1969 Pat 118.

Sardar Sarup Singh v. State of Punjab. AIR

#### 8

| Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb v. State of Bombay, AIR 1962 SC 853. (Excommuni-cation case).                                       | 219,396,401,<br>487,460,461,<br>482,463,466,<br>468,469,481 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sardar Syedna Taber Saifuddin ve Tyebbhai<br>Moosaji Koichae AIR 1983 Bom 183, 88<br>Bom IR 1e                                          | 458, 459,<br>460                                            |
| Sarsibala Dawan v. The State, AIR 1962 Pat<br>244, 1962(1) CrLJ 745.                                                                    | 240                                                         |
| Shama Bai, Smt. v. State of Utter Pradesh,<br>Lucknow, AIR 1959 All 57.                                                                 | 534                                                         |
| Shankar Singh v. Emperor, AIR 1929 All 201.                                                                                             | 308                                                         |
| Shastri Yagnapurushdasji v. Muldas Bhundardas<br>Vadshya, AIR 1966 SC 1110. (Satsangi cass)                                             | 18, 26,<br>258, 259                                         |
| Sheo Shankar v. Emperor, AIR 1940 Oudh 546.                                                                                             | 887                                                         |
| Sidhrajbhai Sabhai, Rev. v. State of Gujrat,<br>AIR 1963 80 840, 1963-3 SCR 857.                                                        | 85,89,93,<br>97,184                                         |
| Siteram Das v. Emperor, AIR 1926 Pet 175.                                                                                               | 239, 245                                                    |
| S.K. Patro, Rev. Bishop v. State of Bihar,<br>C.A. No.2546 of 1966 decided 2-4-69 by<br>the Supreme Court of India, AIR 1969<br>NSG 18. | 87                                                          |
| Somewanti, Smt. v. The State of Punjab, AIR<br>1965 80 181.                                                                             | 118                                                         |
| S. Rajagopal ve CeMe Armugam, AIR 1969 SC 101.                                                                                          | 227, 229,<br>230                                            |
| Sri Dwarka Nath Tiwari ve State of Bihare<br>AIR 1989 SC 249e                                                                           | 91                                                          |
| 5ri Jagennath Rememuj Das v. State of Orissa,<br>AIR 1954 SC 400, 1954 SCA 569.                                                         | 81, 57,<br>67, 70                                           |
| Srinivasa Aiyar v. Saraswathi Ammel, AIR 1952<br>Mad 192, IIR (1953) Med 76. 1982 CrLJ 454.                                             | 439                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                             |

| Sri Yenkataramana Devaru v. State of Mysora,<br>AIR 1958 SC 255.                                   | 257, 351,<br>353, 463         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| State v. Gopal, 56 Pat 65 (1956).                                                                  | 299                           |
| State v. Gulab Singh, AIR 1953 All 483.                                                            | 257                           |
| (The) State v. Jorawar, AIR 1953 HP 18.                                                            | 160                           |
| (The) State of Bihar v. Bhabapritananda Ojha,<br>AIR 1959 SC 1973.                                 | 411                           |
| (The) State of Bihar v. Sir Kameshwar Singh,<br>AIR 1952 SC 252.                                   | 386                           |
| State of Bombay v. Bombay Education Society,<br>AIR 1984 SC 861.                                   | 86                            |
| (The) State of Bombay v. Marasu Appa Mali,<br>AIR 1982 Bom 84, 1981 Bom 778.                       | 265, 510,<br>431, 439,<br>449 |
| (The) State of Bombay v. The United Motors<br>(India) Ltd., AIR 1983 SC 288, 1983-4<br>SCR 1089.   | 37                            |
| State of Kerela v. P.J. Joseph, AIR 1958<br>SG 396.                                                | 36                            |
| State of Kersia v. Venkiteswara Prabhu, AIR<br>1961 Ker 55.                                        | 256, 264                      |
| State of Madras v. Smt. Champakan Dorairajan,<br>AIR 1951 SC 226, 1951 SCJ 315.                    | 98, 358                       |
| (The) State of Madras v. V.G. Row, AIR 1982<br>SC 196.                                             | 274                           |
| (The) State of Uttar Prodesh v. Kaushailiya,<br>AIR 1984 SC 416.                                   | 534                           |
| State v. Furanchand, AIR 1958 MP 352.                                                              | 255                           |
| Sundram v. Queen Empress, 6 Mad 203 (1883).                                                        | 308                           |
| (The) Superintendent, Central Prison, Fatch-<br>garh ve Dre Ram Manohar Lohia, AIR 1960<br>80 655- | 891, 892                      |

| <u>s</u> .                                                                                                                                |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Surrendra Transport and Engineering Co. Ltd.,<br>Kalka v. State of Punjab, AIR 1954 Punj<br>264, ILR 1955 Punj 58 (DB).                   | 36                                      |
| S. Veerabadran Chettiar v. E.V. Ramaswami<br>Naicker, AIR 1988 SC 1088, 1989 SCR 1211.                                                    | 325 <b>-6</b>                           |
| Swami Hariharanand Saraswati v. The Jailor<br>in Charge District Jail, Banaras, AIR 1954<br>All 601. (Vishwanath temple case)             | 286                                     |
| Syed Hussain Ali v. Durgah Committee, AIR 1989<br>Raj 177.                                                                                | 428                                     |
| <b>T</b> .                                                                                                                                |                                         |
| T. Devadasan v. Union of India, AIR 1964 8C 179, 1964 (1) CrLJ 132, (1964)1 SCA 611.                                                      | 586                                     |
| Tejraj Chhogalal Gandhi v. State of Madhya<br>Bharat, AIR 1958 MP 115.                                                                    | 265                                     |
| Tejsingh v. The State, AIR 1958 Raj 169, 3 Raj 143, 1958 Crij 967.                                                                        | 341                                     |
| The Guru Estate v. Commissioner of Income Tax,<br>Bihar and Orissa, AIR 1969 Orissa 55.                                                   | 36                                      |
| Tilekayat Govindlalji v. State, AIR 1962<br>Raj 196.                                                                                      | 412                                     |
| Tilkayat Shri Govindlalji Maharaj v. State<br>of Rajasthan, ARR 1983 SC 1638, (1963) 2<br>SCA 518, (1984) 2 SCJ 718, (1964) 1 SCR<br>561. | 271, 273<br>356, 411<br>412, 414<br>419 |
| Triloki Nath Tiku v. State of Jamma and<br>Kashmir, AIR 1969 SC 1.                                                                        | 365                                     |
| , <b>x</b>                                                                                                                                |                                         |
| Vinendra v. The State of Punish. AIR 1957                                                                                                 | 287                                     |

M. Proost, Rev. Father v. The State of Bihar, 84,85,97 AR 1969 80 485.

## American and others.

۵

| Abraham Braumfeld v. Albert M. Brown, 366 UB<br>500, 6 L ed 2d 863, 81 8 Ct 1144 (1981).                                                                     | 297, 298, 398                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adams v. Engelking, 232 F Supp 666<br>(D. Idaho, SD 1964).                                                                                                   | 198                                                                                                                                |
| Adelaide Company of Jehovah's Witnesses v.<br>The Commonwealth, 67 CLR 116 (1948).                                                                           | 130, 268, 274                                                                                                                      |
| Adell H. Sherbert v. Charlie V. Verner,<br>374 US 598, 10 L ed Rd 968, 83 E Ct<br>1790 (1963).                                                               | 297, 398, 400,<br>401                                                                                                              |
| Alabama Power Company v. Harold L. Ickes,<br>30g B3 464, 32 L ad 374; 38 S Ct 300<br>(1937).                                                                 | 111                                                                                                                                |
| Albert W. Hemilton v. Regents of the Univer-<br>sity of California, 293 US 245, 79 L ed<br>345 (1934).                                                       | 150, 181, 168                                                                                                                      |
| Alma Lovell v. City of Griffin, 303 US 444,<br>82 L ac 949 (1938).                                                                                           | 284, 306                                                                                                                           |
| Application of the President and Directors<br>of Georgetown College, In re, 55f F 2d<br>1000 (D. Columbia), Cert. denied 577 US<br>978 (1964).               | 348, 349                                                                                                                           |
| Arch R. Everpon v. Beard of Education of<br>the Tetenship of Dains, SD US 1 s of L ed<br>711, 67 B ot 804, 168 AIN 1898(1647).                               | 10, 11, 63,<br>65; 71; 78,<br>76, 81, 62,<br>109, 110, 112,<br>113, 115, 121,<br>180, 202, 203,<br>205, 213, 217,<br>222, 344, 482 |
| Arian's Department Store of Louisville v.<br>Kentucky, 371 US 213, 9 L ad 26 264,<br>83 S Ct 277 (1982).                                                     | 509                                                                                                                                |
| Aurelia S. Erowder v. W.A. Geyle, 142 F Supp<br>707 (1936) affirmed in W.A. Gayle v.<br>Aurelia S. Browder, 352 E 900g 1 L ed<br>Ed 114, 77 S Ct 145 (1986). | 396                                                                                                                                |

245, 286

### n Beard v. City of Alexandria, 341 US 628, 362 95 L ed 1855 (1981). Benjamin Gitlow v. People of the State of New York, 868 UB 652, 69 L ad 1138(1925). Bernard Permoli v. Muricipality No 1 of the City of New Orleans, 3 US (Howard) 889, 11 L ed 739 (1845). Board of Education v. Minor 23 Ohio St 211, 190 15 Am Rep 255, annot. 48 ALR 26 742, Board of Education v. Wheat, 174 MG 314, 199 A 698, annot. 168 AIR 1434, 1437 109 (1938). Brenda K. Monroe v. Board of Commissioners 389. 394 of the City of Jackson, Tennessee, 90 L ed 24 738 (1968, ATR 1969 DESC 46. Brotherhood of Rail road Trainmen v. Virginia 71 Ex Rel. Virginia State Bar, 377 US 1, 12 L ed 2d 99, 34 S Ct 1113 (1964). B.T. Shelton v. Everett Tucker, 364 US 479 8 L ed 26 251, 81 S Ct 247 (1960). The Butchers' Benevolent Association of 378, 379, 381 New Orleans v. The Crescent City Live-Stock Landing and Slaughter-House Company, 83 US (16 Wall) 36, 21 L ed 394 (1872). ₫ Carl Jacob Kuns v. People of the State of 246, 248, 249, New York, 340 US 290, 95 L ed 980 (1951). 251 Chamberlin v. Dade County Board of Public Instruction, 377 US 402; 12 L ed Ed 407; 84 5 Ct 1278 (1864). 186, 191, 194, 195, 890 Charles B. Treat v. Stephen V. White 86 101 18 864 45 L ed 853 (1901). Charles Kevass v. Albert Cooper, 336 US 77, 93 L ed 813, 10 ALR 2d 608 (1949). 206

Charles T. Schenck v. United States of

#### C

| ₩.                                                                                                                                               |              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Charlotte Gabrielli v. Dorothy C. Knickerbocker,<br>306 US 681, 83 L ed 1026 (1939).                                                             | 165          |                         |
| City of Allegan v. Consumers' Power Co., 71 F<br>2d 477, Cert. denied, 293 US 586, 79 L ed<br>691, 55 S Ct 100 (1934).                           | 111          |                         |
| Clara Schneider v. Stata (Town of Irvington),<br>308 US 147, 84 L ed 155, 60 S Ot 146 (1939).                                                    | 9,           | 1266                    |
| Clyde Wilson Summers, In re, 325 US 561, 89 L ed 1795 (1945).                                                                                    | 146,<br>185  | 181,                    |
| Commonwealth ex rel. Wall v. Cooke, 7 Am L Reg<br>417, annot. 45 ALR 20 742, 747 (1839 Mass).                                                    | 188          |                         |
| Commonwealth of Massachusetts v. Andrew Mellon,<br>262 US 447, 67 L ed 1078 (1923).                                                              | 111          |                         |
| Commonwealth of Pennsylvania v. Board of Directors of City Trusts of the City of Philadelphia 305 US 280, 1 L ed 21 792, 77 S Ct 806 (1987).     | 398          |                         |
| 2                                                                                                                                                |              |                         |
| Dakota Synod v. State, 2 SD 366, 14 LRA 418, 50 KW 638, annot. 22 ALR 1319, 1320 (1891).                                                         | 76           |                         |
| Daniel Riemotko v. State of Maryland, 340 US 268, 95 L ed 267 (1961).                                                                            | 246,<br>301, | 247 <sub>9</sub><br>392 |
| Dan Lercy Hall v. Commonwealth of Virginia,<br>355 US 875, 95 L ed 448 (1948).                                                                   | 362          |                         |
| Darrell Labrens v. Illinois ex rel. Wallace,<br>411 Il 618, 104 NE 81 769, Certicrari<br>demied, 344 US 824, 97 L ed 642, 75 E Ct<br>24, (1988). | 349          |                         |
| De Aryan v. Butler, 119 Cal App 2d 674, 260 P<br>2d 98, Cert den 347 UE 1018 98 L ed 1135,<br>74 8 Ct 863, annot. 43 ALR 2d 459 (1963).          | 346          |                         |
| Dewey McLaughlin v. State of Florida, 379 US<br>184, 13 L ed 222, 85 B Ct 283 (1984).                                                            | 475          |                         |
| Dirk De Jonge v. State of Oregon, 299 US 363,<br>81 L ed 278 (1937).                                                                             | 71           |                         |
|                                                                                                                                                  |              |                         |

# D.

| Donahos v. Richards, 38 Me 379, 61 Am Dec 256,<br>aunot, 45 AIR 2d 742, 769 (1984).                                                             | 187                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Donald R. Doresus v. Board of Education of the<br>Borough of Heathorne, 342 US 420, 96 L ed<br>475, 72 8 Ct 394 (1982).                         | 111.<br>190          | 112,         |
| Dorothy Leolas v. J.H. Landers, 184 Ga 580, 192<br>8E 218, annot. 120 ALR 655. Appeal dismissed<br>302 US 656, 82 L ed 507, 58 S Ct 364 (1937). | 168,                 | 167          |
| Dunn v. Chicago Industrial School, 280 Ill 613,<br>IRA 1918B 207, 117 NE 735, annot. 22 AIR<br>1319, 1321 (1917).                               | 77                   |              |
| · B                                                                                                                                             |                      |              |
| Ella Jamison, Mrs. v. State of Texas, 518 US 413,<br>87 L ed 889 (1945).                                                                        | 265,                 | 886          |
| Elliatt v. White, 25 F at 997 (D.C. Cir. 1928).                                                                                                 | 12,                  | 111          |
| Elmer Lee Wright v. United States of America,<br>175 F 2d 384, cert. denied 358 UB 273 94 L ed<br>535 (1949).                                   | 537                  |              |
| Emmett Cochran v. Louisians State Board of<br>Education, 981 US 370, 74 L ed 913, 50 S Ct<br>335 (1930).                                        | 105,<br>112,<br>180  | 108,<br>118, |
| E                                                                                                                                               |                      |              |
| F.E. Elliott v. State of Arizona, 242 Pac 340<br>48 AIR 884 (1926 Arizona Sp. Ct.).                                                             | 297                  |              |
| First Unitarian Church of Los Angeles v. County of<br>Angeles, 357 US 545, 2 L ed 2d 1484, 78 S Ct<br>1350 (1988).                              | 59                   |              |
| Florence Flast, In re, Time (Time-Life Inter-<br>national Metherlands, Asia Edition), June 21,<br>1969, 51.                                     | 81                   |              |
| Francois Fenelon Vidal v. The Mayor, Alernen,<br>and Citizens of Philadelphia, 43 US<br>(2 Howard) 127, 11 L ed 208 (1844).                     | 14                   |              |
| Frank Hague v. Committee for Industrial<br>Organization, 507 US 496, 63 L ed 1425,<br>59 S Ct 954 (1939).                                       | 249,<br>285,<br>325, | 306          |
| 42 42 44 444                                                                                                                                    |                      |              |

#### a

| <u>u</u>                                                                                                                                              |                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Gallagher v. Crown Kosher Super Market of<br>Massachusetts, 366 US 617, 6 L ed 21 836,<br>81 S Ot 1122 (1961).                                        | 297,<br>399             | 398 <sub>9</sub>                     |
| Gast Realty & Investment Company v. Schmeider<br>Granite Company, 240 US 55, 60 L ed 525(1916).                                                       | 37                      |                                      |
| General Finance Corporation v. August Archetto,<br>93 RI 399, 176 A 20 75 (1961). Appeal<br>dismissed 369 US 423, B L ed 20 6, 82 S Ct<br>879 (1962). | 59,                     | 62                                   |
| George Reynolds v. United States, 98 US 145, 25<br>L ed 244 (1878).                                                                                   | 10,<br>343,<br>434      | 337,<br>433,                         |
| Glemn L. Judd v. Board of Education of Union<br>Free School District, 278 NY 200, 15 NE 2d<br>576, 118 AIR 739 (1938).                                | 109                     |                                      |
| Gobitis v. Minersville School District<br>(D.C. Pemmsylvania) 21 F Supp 881 (1957).                                                                   | 166                     |                                      |
| Grace Harsh v. State of Alabama, 526 US 501,<br>90 L ed 265 (1946).                                                                                   | 245,<br>359,<br>361     | 277 <sub>9</sub><br>360 <sub>9</sub> |
| Green v. School Board of New Kent County, 20<br>L ed 2t 715 (1968), AIR 1969 USSC 1.                                                                  | 3894                    | 394                                  |
| <u>E</u> .                                                                                                                                            |                         |                                      |
| Harlow Chamberlin v. Dade County Board of Public<br>Instruction, 374 UB 487, 10 L ed 2d 1045,<br>83 8 Ct 1864 (1965).                                 | 194                     |                                      |
| Heart of Atlanta Motel v. United States, 379<br>US 241, 15 L ed 2d 258, 85 S Ct 348 (1964).                                                           | 475,                    | 476                                  |
| Hebey Kimbell Cleveland v. United States of<br>America, 389 US 14, 91 L ed 12 (1946).                                                                 | 587 <sub>4</sub><br>436 | 556                                  |
| Henring Jacobson v. Commonwealth of Massachu-<br>setts, 197 US 11, 49 L ed 648 (1905).                                                                | 344                     |                                      |
| Hernan Berman v. United States, 156 F 2d 377<br>(CA 9th Cir, 1946) cert. denied 329 US<br>795 (1946).                                                 | 154                     |                                      |
|                                                                                                                                                       |                         |                                      |

| <b>≟</b>                                                                                                                                                             |                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Jacob Lichter v. United States of America, 354<br>US 742, 92 L ed 1694, 68 S Ct 1294 (1948).                                                                         | 158                                   |            |
| James D. Patton v. Maggie A. Brady, 184 US 608,<br>46 L ed 713 (1902).                                                                                               | 36                                    |            |
| James Louis Girouard v. United States of America,<br>885 US 61, 90 L ed 1084 (1946).                                                                                 |                                       |            |
| Jesse Cantwell v. State of Connecticut, 310 US<br>286, 84 L ed 1915 (1940).                                                                                          | 9, 71<br>188,<br>288,<br>808,<br>804, | 305        |
| John Hering v. State Board of Education of the<br>State of New Jersey, 189 A 629 (1937), annot.<br>110 AIR 365, appeal dismissed 305 US 624,<br>98 L ed 1087 (1988). | 165                                   |            |
| John Kedroff v. Saint Micholas Cathedral of the<br>Russian Orthodox Church in North America 344<br>US 94, 97 L ed 120, 75 S Ct 143 (1952).                           | 417,<br>490,                          |            |
| John Watson v. William A. Jones, 80 US (13 Wall)<br>679, 20 L ed 666 (1872).                                                                                         | 427±<br>470                           | 428        |
| Jones V. Allen, 231 F Supp 852 (D. Delware, 1984).                                                                                                                   | 196                                   |            |
| Joseph Bradfield v. Ellis H. Roberts, 178 US 291,<br>44 L ed 168, 20 S Ct 121 (1899).                                                                                | 74,<br>76,                            | 75.<br>118 |
| Joseph Arver v. United States of America, 245 US<br>366, 62 L ed 349 (1918).                                                                                         | 149                                   |            |
| Joshus Levering v. George Neems Williams, 134 Mi<br>48, 106 Atl 176, 4 ALR 374 (1919, Maryland<br>Ct. of Apps).                                                      | 297                                   |            |
| J.P. Bennett v. City of La Grange, 22 ALR 1312)<br>183 ga 486, 112 85 482 (1922, Georgia).                                                                           | 76                                    |            |
| <u>r</u>                                                                                                                                                             |                                       |            |
| Kansas City Southern Railway Company v. Road<br>Improvement District Number 6 of Little River<br>County, Aransas, 256 US 658, 65 L ed 1151<br>(1921)                 | 57                                    |            |
| Naul v. Chehalis, 45 Wash 2d 616, 277 P 2d 352<br>annot. 48 ALR 2d 463 (1954).                                                                                       | 346                                   |            |

| <u>L</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (The) Late Corporation of the Church of Jesus<br>Christ of Latter-Day Saints v. United<br>States, 138 US 1, 34 L ad 478 (1890).                                                                                                  | 387, 488,<br>486                           |
| Lawrence v. Buchmueller, 40 Misc 21 300, 245                                                                                                                                                                                     | 182                                        |
| Lending Text Books, In re, Time (Asia edition),<br>June 21, 1968, 51.                                                                                                                                                            | 108                                        |
| Lester Foliatt v. Town of McCornick, South<br>Carolina 321 US 875, 38 L ed 926 (1944).                                                                                                                                           | 50, 293                                    |
| L.F. Hennington v. State of Georgie, 163 US<br>209, 41 L ed 166 (1896).                                                                                                                                                          | 207                                        |
| H                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Margaret M. Medowon v. State of Maryland. 366<br>US 420, 6 L ed 28 393, 81 S Ct 1101 (1961).                                                                                                                                     | 224, 297,<br>380, 398,<br>399              |
| Mark E. Chapman v. City of Shreveport, 825 La<br>889, 74 So 3d 142 (1953) Appeal dismissed<br>548 UE 362, 99 L ed 701, 75 S Ot 216, annot.<br>42 ALR 2d 460 (1954).                                                              | 546                                        |
| Martin L. Dowell v. City of Tulsa, 275 P 2d 859,<br>43 ALR 2d 445 Cert. denied 348 US 912 (1954).                                                                                                                                | 346, 347                                   |
| Mayor and City Council of Ealtimore City V.<br>Robert H. Dawson, 380 US 877, 100 L ed 974,<br>76 S Ct 153 (1958).                                                                                                                | 595                                        |
| Medurren v. Fargo, 66 NW 21 207, annot. 43 ALR<br>21 465 (1984).                                                                                                                                                                 | 347                                        |
| Hike Gurney w. J.R. Ferguson, 190 Okla E64, 128<br>P 24 1102 (1941) cert denied, 37 U 8 585,<br>87 L ed 451, 63 S Ct 4 (1942) and rebearing<br>denied, 317 US 707, 87 L ed 564, 65 S Ct 165<br>(1948), annot. 163 AE 1454, 1456. | 108; 109                                   |
| Minereville School District v. Walter Gobitis,<br>\$10 US 585, 84 L ed 1875, 60 S Gt 1010, 127<br>ALR 1493 (1940).                                                                                                               | 146, 166,<br>167, 166,<br>170, 172,<br>175 |
| Minersville School District v. Walter Gobitis,<br>(C.C.A. 31), 108 F 21 683 (1939).                                                                                                                                              | 168                                        |

| X.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitchell v. Consolidated School District, 17 Wash<br>26 61, 135 P 26 79 146 ALR 618 (1945).                                                                                                    | 109                                                                                                |
| Mordecai F. Ham Evangelistic Association v.<br>J. Hunter Matthews, 168 ALR 1216, 189 SW 2d<br>584, 300 Ky 402 (1954, Kentucky).                                                                | 36                                                                                                 |
| n                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| North American Old Roman Catholic Diocese ve<br>Jave Havens, 84 ALR 1315, 164 Miss 119, 144<br>80 475 (1932 Miss).                                                                             | 58                                                                                                 |
| Ω.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| Oliver Brown v. Board of Education of Topeka,<br>347 UB 485, 98 L ed 875, 74 B Ot 696, 38 ALR<br>36 1186 (1864), Suppl. Spinien, 340 UB E04,<br>99 L ed 1085, 75 B Ot 755 (1955).              | 389, 398,<br>475                                                                                   |
| One and a Helf months old Girl, In res, DC Juy<br>Ct, No. 41-653-J, June 6, 1965-                                                                                                              | 348                                                                                                |
| 0.2. Evers v. John T. Dayer, 358 US 202, S L ed<br>21 222, 79 8 Ct 178 (1958).                                                                                                                 | 896                                                                                                |
| P.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| Paul J. Petit v. State of Minnesota, 177 US 164<br>46 L ed 716 (1900).                                                                                                                         | 297                                                                                                |
| Paul W. Heisey v. County of Alameda, 352 US 921;<br>1 L ed 2d 157; 77 B Ct 224 (1956).                                                                                                         | 59                                                                                                 |
| People of the State of Illinois ex rel. Vachti. Récolium v. Board of Education of Behool. District Nevi Chempaign County, Illinois, SSS DE 205, 22 Led 648, 88 5 Ct 461, B AIR QL 1358 (1948). | 63, 177,<br>198, 199,<br>200, 201,<br>203, 206,<br>206, 207,<br>206, 207,<br>218, 213,<br>216, 217 |
| Prudential Insurance Compuny of America v. Robert<br>Ta Cheek, 259 US 530, 66 L ed 1044, 42 S Ct<br>516, 27 ALR 27 (1922).                                                                     | 71                                                                                                 |

| ı.                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Raney v. Board of Education of the Gould School<br>District, 20 L ad 2d 727 (1968).                                                                                                                   | 394                                                                |
| R.E. Taylor v. State of Mississippi, 519 US 885,<br>87 L ed 1600 (1943).                                                                                                                              | 178                                                                |
| Richard Perry Loving v. Virginia, 383 US 1, 18 L ed<br>21 1010, 87 S Ct 1817 (1967).                                                                                                                  | 392, 395,<br>475                                                   |
| Robert Harold Scott, In re. Federal Communication's<br>Hemorandum Opinion and Order No. 96050, July 19,<br>1945,                                                                                      | 921                                                                |
| Robert Murdock v. Commonwealth of Pennsylvania,<br>319 US 105, 87 L ed 1282, 65 S Ct 870, 145<br>AIR 81 (1945).                                                                                       | 46, 48,<br>49, 50,<br>124,292,<br>293                              |
| Robert H. Wieman v. Faul W. Updegraff, 344 US 183, 97 L ed 815, 73 S Ct 815 (1952).                                                                                                                   | 223                                                                |
| Resco Jones v. City of Opelika, 315 US 584, 86 L ed<br>1681, 62 S Ot 1231, 141 AIR 314 (1942): Opinion<br>reversed; Rescoe Jones v. City of Opelika, 319<br>US 103, 87 L ed 1280, 63 E Ct 890 (1943). | 44, 46,<br>47, 48,<br>50,170                                       |
| Rose Stanb v. City of Baxley, 355 US 515, 2 L ed<br>302, 78 S Ct 277 (1987).                                                                                                                          | 71                                                                 |
| Roy R. Toreaso v. Clayton K. Watkins, 367 US 468,<br>6 L ed 2d 982, 81 S Ct 1660 (1961).                                                                                                              | 221,222,<br>289                                                    |
| Rudolph Lombard v. State of Louisiana, 373 US 987,<br>10 L ed at 338, 83 S Ct 1122 (1965).                                                                                                            | 475                                                                |
| <u>8</u>                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Samuel D. Davis v. HaG. Beason, 133 UD 553, 38<br>L ed 637 (1690).                                                                                                                                    | 130,188,<br>136,145,<br>865, 268,<br>337, 435,<br>434, 435,<br>452 |
| Samuel Sais v. People of the State of New York, 534 US 558, 92 L ed 1874 (1948).                                                                                                                      | 308, 306,<br>314                                                   |
| Sarah Prince v. Commonwealth of Hassechusetts<br>521 UB 158, 88 L ed 645 (1944).                                                                                                                      | 241, 294<br>295, 344                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |

| <u>a</u>                                                                                                                            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sargent v. Board of Education: 177 NY 317.<br>69 NE 788; annot. 5 AIR 866; 881 (1904).                                              | 77                                                   |
| School District of Abington Township, Permsyl-<br>vania v. Edward Lewis Schempp 874 US 203,<br>10 L ed ad 844, 83 S of 1860 (1965). | 64, 186,<br>191, 192,<br>194, 196,<br>217            |
| Scripture Press Foundation v. United States,<br>265 F ad 800, cert. demied, 568 US 985<br>7 L ed ad 586, 82 S Ct 597 (1965).        | 89                                                   |
| 8ilas P. Borden v. Louisiana State Board of<br>Education, 168 La 1005, 123 So 655, 67 ALR<br>1183 (1929 Lea).                       | 104, 112                                             |
| Smith v. Donahue, 202 App Div 656, 195 HY<br>Supp 715, annot. 67 AIR 1196, 1197-8(1922).                                            | 104                                                  |
| Spottswood Thomas Bolling v. C. Helvin Sharpe, 347 US 497, 98 L ed 884, 74 S Ct 608(1954).                                          | 475                                                  |
| State ex rel. Johnson v. Boyd, 28 NE 26 256<br>(Ind Sup. Ct. 1940)a                                                                 | 100                                                  |
| State ex rel. Traub v. Brown, 36 Del 181, 172<br>A 835, annot. 168 ALR 1434, 1435 (1936).                                           | 109                                                  |
| Stein v. Zrown, 185 Misc 692, 211 NYS 832,<br>Smot. 167 AR 1475, 1474 (1925).                                                       | 200                                                  |
| Steven J. Engel v. William J. Vitale, 370 US<br>421, 8 L ed 21 001, 88 S Ct 1261, 86 AIR 21<br>1265 (1062).                         | 12, 13,<br>64, 182,<br>186, 190,<br>191, 214,<br>217 |
| St. Hicholas Cathedral ve Kedroff; 306 NY 38,<br>114 NS 81 197 (1955) c                                                             | 420                                                  |
| Swart v. South Burlingon Town School District<br>167 A 2d 514 (Vt. 1981).                                                           | 101                                                  |
| 1                                                                                                                                   |                                                      |

Tessin Zorach v. Andrew G. Clauson, 345 US 306, 96 L ed 954, 72 S Ct 879 (1958).

| Z.                                                                                                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Thelma Martin v. City of Struthers, Ohio, 519 UE 141, 67 L ed 1313 (1943).                                        | 362                                          |
| Thomas v. Lewis, 224 Ky 307, 6 SN 26 255,<br>amot. 70 ALR 75, 76 (1028).                                          | 470                                          |
| Trustes v. State, 46 Iows 275 (1877).                                                                             | 64                                           |
| Two Day Old Infant, In re, DG Juw Gt, No. 37-<br>25-0J, June 24, 1962.                                            | 348                                          |
| Two duys From Harrison-Allentown vs Paul<br>As McGinley, 365 US 580, 6 L ed 21 851,<br>81 S Ct 1135 (1981).       | 398                                          |
| Two Year Old Cirl, In re, DC Juy Ct No. 44-<br>755-J, January 25, 1964.                                           | 348                                          |
| <b>g</b>                                                                                                          |                                              |
| United States v. Daniel Andrew Seeger, 380 US<br>165, 13 L ed ad 753, 85 S Gt 850 (1968).                         | 60, 151, 152<br>155, 136, 15<br>146, 154, 15 |
| United States v. David Paul G'Brien. 80 L ed<br>8d 67g (1968), AIR 1969 USSC 7 (1969).                            | 158                                          |
| United States v. Douglas Clyde Macintosh, 285 US 605, 78 L ed 1808, 81 8 Ct 570(1981).                            | 150, 148,<br>152, 156                        |
| United States v. George, 239 F Supp 752 (D. Connecticut, 1955).                                                   | 349                                          |
| United States vs Kauten, 135 F ad 708, (CA ad Cir, 1943).                                                         | 184                                          |
| United States of America v. Irving Lewis,<br>110 F ad 460, cart. denied, 510 US 654,<br>634, 64 L ed 1404 (1940). | 587                                          |
| United States v. Marie Averil Bland, 265 US<br>656, 75 L ed 1219, 51 S Ct 569 (1931).                             | 165                                          |

United States of America v. Edna V. Ballard, 882 US 78, 88 L ed 1148 (1644) on appeal, from Edna W. Ballard v. United States of America, 198 F at 840. United States of America v. Rosika Schwinner, 179 US 644, 78 L ed 589, 40 5 04 448 (1929).

| п                                                                                                                                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| United States v. Stolberg, 346 F Rd 353 (1965).                                                                                                                                            | 187                                |
| United Public Workers of America v. Harry<br>B. Mitchell, 380 UB 78, 91 L ed 754, 67<br>5 Ct 556 (1947).                                                                                   | 823                                |
| Y.                                                                                                                                                                                         |                                    |
| VaD. Mitchell v. Church of Christ at Mt.<br>Olive, 881 Ala 515, 128 SO 781, 70 ARR<br>71 (1930, Alabama S Ct).                                                                             | 427                                |
| Village of Morwood v. Ellen R. Baker, 172 US<br>200, 45 L ed 445 (1898).                                                                                                                   | 37                                 |
| A                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Walter Chaplinsky v. State of New Hampshire,<br>315 US 568, 86 L ed 1031 (1942).                                                                                                           | 504, 585                           |
| Walter M. Pierce v. Society of the Sisters<br>of the Hely Masse of Jesus and Mary,<br>268 US 510, 69 Z ed 1070 45 Sup Ot 571;<br>29 ALR 468 (1928).                                        | 102, 120,<br>180                   |
| Washington Sthical Society we District of<br>Columbia, 249 F 2d 127 (1987).                                                                                                                | 155                                |
| Watchtower Rible and Tract Society ve. Metropolition Life Insurance Company, 297 NY 506, 99 NS 26 A50, 5 AND 26 1425 (1948 NY) Cartionari and the 25 US 306 95 Led 455, 69 5 U 225 (1940). | 368, 359,<br>360, 361              |
| West Virginia State Board of Education ve<br>Walter Barnette, 319 US 684, 67 L ed 1626,<br>63 B Ct 1178, 147 ALR 674 (1948).                                                               | 145, 169,<br>171, 172,<br>175, 178 |
| William A. Johnson V. Town of Deerfield, 305<br>UB 681, 38 L ed 1087, 59 S Ot 701 (1089),<br>rehearing denied 307 UB 650, 83 L ed 1689<br>(1939).                                          | 165                                |
| William B. Nichols v. Susan B. Henry, 301 Ky<br>434, 191 SW 2d 930, 168 AIR 1885 (1945).                                                                                                   | 109                                |

| W1111am | G.  | Cooper | ٧. | John | Asson. | 358  | IJS. | t. | 89E |
|---------|-----|--------|----|------|--------|------|------|----|-----|
|         | ٠,٠ | COOPER | ٠, | Open | MULUIL | -200 | w    | ٠, | 000 |

S L ed 8d 5, 78 S Ct 1401 (1958).

William Halloy v. Patrick J. Hogan, 378 US 1, 12 L ed 3d 653, 84 S Ct 1489 (1964).

Williams v. Stanton Common School District, 173 Ky 708, IRA 1917D 453, 191 SW 507, ennet. 22 AIR 1919, 1381 (1917).

Willis Cox v. State of New Hampshire, 512 US 250 569, 85 L ed 1049 (1941).

## INDEX

## Names and Topics

| Adi Dravides Hindu                                                                                                                                                                                                                | **                | **     | 229                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Administration of religious state interference                                                                                                                                                                                    | instituti         | ones   | 50-7, 252-63,<br>406-26, 470-1                |
| Abmad Shah                                                                                                                                                                                                                        | ••                | **     | 252                                           |
| Akbar (Moghal Emperor)                                                                                                                                                                                                            | **                | ••     | 232                                           |
| Alexandrowicz, C.H.                                                                                                                                                                                                               | **                | **     | 169                                           |
| Alstyne, Arvo Van                                                                                                                                                                                                                 | ••                | **     | 68                                            |
| Altekar, A.S.                                                                                                                                                                                                                     |                   | ••     | 40, 41                                        |
| Ambedkar, B.R.                                                                                                                                                                                                                    | **                | ••     | 161, 186                                      |
| Ameer Ali                                                                                                                                                                                                                         | **                | **     | 449, 480, 481                                 |
| Anderson, JaNaDa                                                                                                                                                                                                                  | ••                | ••     | 444, 445, 482                                 |
| Anderson, Williams F.                                                                                                                                                                                                             | **                | ••     | 169                                           |
| Animal sacrifice and alough<br>classification of anim                                                                                                                                                                             | ter<br>mals in Qu | reshi. | 368, 374                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                               |
| practice of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t                                                                                                                                                                 | **                | tates  | 365<br>363-82<br>377-81                       |
| prectice of, in Vedic                                                                                                                                                                                                             | **                | • •    | 363-82                                        |
| prectice of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t                                                                                                                                                                 | he United         | tates  | 363-82<br>377-81                              |
| precision of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t<br>Aristotle                                                                                                                                                   | he United         | tates  | 363-82<br>377-81                              |
| prestice of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t<br>Aristatle<br>Arthshastra (See Kentilaya)<br>Ashaka (Emperor)<br>Assistance to religion by t<br>religious organisations)                                      | bo United (       | tates  | 363-89<br>377-81<br>136                       |
| practice of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t<br>Aristotle<br>Arthshastra (See Kautilaya)<br>Asheka (Emperor)<br>Assistance to religion by th                                                                 | he United         | itatas | 363-89<br>377-81<br>136                       |
| prestice of, in Vedic<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t<br>Aristotle<br>Arthshatta (See Kentilaya)<br>Asheka (Emperor)<br>Assistance to religion by the<br>religious organisations)<br>affirmatory aid<br>assentory aid | he United         | itatas | 363-82<br>577-81<br>136<br>40<br>66-125-126-8 |

| Babar (Moghul Empe                                                    | eror)                       | **        | 252, 376                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Bach, William S.                                                      | **                          | ••        | 100, 101                                                        |
| Backward classes<br>reservation<br>devadasis s                        |                             | ::        | 94-8, 385-9<br>333                                              |
| Backward Classes                                                      | Commission, rep             | ort of    | 584                                                             |
| Baillie, Neil B.E                                                     |                             | **        | 457                                                             |
| Bakr-Id day                                                           | ••                          | ••        | 140-1, 231-2,<br>326-8, 331,<br>377                             |
| Bartholomew, G.W.                                                     | ••                          | ••        | 445                                                             |
| Basavis (See deva                                                     | dasis)                      |           |                                                                 |
| Basu, D.D.                                                            | ••                          | **        | 144, 174                                                        |
| Belief, freedom and unbelie cannot be cannot be religious, subject to | ef ** proved ** questioned  | n India   | 137-8<br>135, 136<br>144-5, 409<br>144-228, 275-4<br>145-6, 167 |
| Bentham •                                                             | ,                           | ••        | 8                                                               |
| Bible reading .<br>(See also Pro                                      | ger)                        | ••        | 176, 177, 179,<br>182, 183, 186 <b>-9</b> 7                     |
| Bigamy (See Poly                                                      | geny)                       |           |                                                                 |
| Blemshared, Paul                                                      | **                          | **        | 179                                                             |
| Blan, Joseph L.                                                       | **                          | **        | 178                                                             |
| Blood transfusion                                                     | on, objection to            | **        | 349                                                             |
| Book - Facilitie                                                      |                             |           | 108-8                                                           |
| Breach of peace<br>Apprehensi                                         | ion of, restriction in U.S. | tions not | 241-4, 249-52<br>522                                            |

| Brown, Samuel W.                                                                                                                                  | ••                                           | **                             | 197                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Bryce, Lord                                                                                                                                       | ••                                           | ••                             | 19                                    |
| Buddhism<br>concept of,<br>has no caste sys                                                                                                       | tem <sub>g</sub> e e                         | ::                             | 6, 36<br>131-2<br>226                 |
| Canon law                                                                                                                                         | under,                                       | ::                             | 180<br>462                            |
| Caste system in India,<br>and entry into re-<br>caste discipline<br>casts of a person<br>(See conversi-<br>cutcasts, if exc-<br>scheduled gasts ( | by excomm<br>n converte<br>on)<br>numunicate | unication<br>d to Hinduis<br>d | 485                                   |
| Catholies                                                                                                                                         | **                                           | ••                             | 181, 186-7                            |
| Catholic system of educ                                                                                                                           | sation                                       | ••                             | 101, 102,<br>179-80, 181              |
| Carry forward rule in                                                                                                                             | employment                                   | **                             | 387                                   |
| Champaign Council on Resignation System of religion adopted by                                                                                    |                                              |                                | 801<br>801-4                          |
| Chaplainey according to Mad: First Amendmen                                                                                                       | Lpon it vi                                   | olates                         | 11, 18, 111<br>11                     |
| in the United St                                                                                                                                  | ates Supre                                   |                                | 12<br>12                              |
| Charitable institutions<br>assistance to<br>hospitals, help<br>orphan asylums, l<br>right to establis                                             | **                                           | **                             | 73~8<br>74~6<br>77~8<br>95            |
| Child benefit theory<br>assistance on gro                                                                                                         | ounds of                                     | ::                             | 15, 115<br>77-6,104-8,<br>109-18, 128 |
| Choice of religion (See conscience, fro                                                                                                           | edom of)                                     |                                |                                       |

| Christian missionaries                           | ••         | ••           | 16-7, 176,<br>279, 281                                                         |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Church                                           |            |              |                                                                                |
| administration of o                              | murch prop | erties       | 427, 470-1                                                                     |
| Church of England                                | ••         | **           | 5-6                                                                            |
| control of church p                              | roperty no | t possi~     | 417-20                                                                         |
| ble in America<br>separate churches f<br>Negross | or the ∀hi | Ltes and     | 359, 518,<br>394,474-7                                                         |
| Church of Jesus Christ of (See Mormons)          | Latter De  | ay Saints    |                                                                                |
| Church Missionary Society                        | of London  | n            | 68                                                                             |
| Clear and present danger;                        | the rule   | of           | 943, 986, 292,<br>303, 328-4                                                   |
| and freedom of spee                              | oh         | **           | 175                                                                            |
| Commercial activities (as religion)              | sociated v | with         | 44-80;<br>892-4                                                                |
| Compulsory service                               | ••         | **           | 188-62, 816                                                                    |
| Compulsory military train                        | ding (See  | military tra |                                                                                |
| Conscience, freedom of<br>(See also belief)      |            | ••           | 144-226, 146,<br>147, 158, 167,<br>189, 218-9, 286,<br>315-6, 402, 467,<br>469 |
| its meaning                                      | ••         | **           | 146                                                                            |
| Conscientious objection                          | modinine   |              | 347+80                                                                         |
| admission of alien                               | s to citi  | enship       | 151-3,185-7                                                                    |
| Bible resding                                    | ••         | **           | <b>187</b> -95                                                                 |
| health regulations                               |            | ••           | 343-7                                                                          |
| loyality statutes                                | **         | **           | 163-75                                                                         |
| military service                                 | **         | ••           | 135-7, 147,<br>159-61, 162-3                                                   |
| military training                                | **         | **           | 150-1, 165                                                                     |
| religious instruct                               | ion        | **           | 200-6                                                                          |
| Conscription                                     |            |              | 158-62                                                                         |
| the rule of in In                                | mrica      | **           | 148-8B                                                                         |
| for police service                               | ••         | •            | 161-2                                                                          |
| Constantine                                      | ••         | ••           | 39                                                                             |

| _                                |                     |                            |            |             |                                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Const                            | ituent As<br>Vol. I | sembly Deba<br>P+57        | tes        |             | 80                              |
|                                  | Vet. VII            | pp.568-80                  |            |             | 877                             |
|                                  | .010 113            | pp.803-13                  | **         | ::          | 160                             |
|                                  |                     | p. 808                     | ::         | ::          | 388                             |
|                                  |                     | pp.818-31                  | ::         | ::          | 281                             |
|                                  |                     | DD-882-24                  |            |             | 28O                             |
|                                  |                     | D. 825                     | **         | ••          | 21                              |
|                                  |                     | pp.826-7                   | ••         | • •         | 405                             |
|                                  |                     | pp.828-29                  |            | **          | 475                             |
|                                  |                     | pp.831~32                  | **         |             | 81                              |
|                                  |                     | pp.838-33                  | ••         | **          | 281                             |
|                                  |                     | P+ 634                     | **         | **          | 321                             |
|                                  |                     | p. 837                     | **         | **          | 282                             |
|                                  |                     | P. 865                     | ••         | ••          | 185                             |
|                                  | Yol. X              | pp+432-42                  | **         | **          | 20                              |
| Const                            | ituent A            | sembly (Ind                | ien)       | **          | 375, 376, 473                   |
| Conve                            | rsion               | **                         | **         | ••          | 17,228,279,<br>281              |
|                                  |                     |                            |            | o Hindulsta | 230-1                           |
|                                  |                     | a person c                 |            |             | 278+9                           |
|                                  |                     | rana unaue<br>eraion not a |            | IOL         | 270+9                           |
|                                  | not nil             | Wed in Neps                | TOMOR      |             | p81                             |
|                                  | THE STA             | f conversion               | u anan da  | 1 amart on  | 889                             |
|                                  | reconve             |                            | an Open de | A S         | 229                             |
|                                  |                     | •••                        | ••         | ••          |                                 |
| cole                             | y                   | **                         | ••         | **          | 10 <sub>0</sub> 12              |
| CON                              | a natio             | nal enimal 1               | n Menel    |             | 364                             |
|                                  |                     | ter and sacr               |            |             | 24,140-1,                       |
|                                  | -BTenBir            | DATA STATE BRICE           | TITO       | ••          | 831-3, 200-70,                  |
|                                  | 0000                | 8 OD4                      | **         |             | 365, 364-77                     |
|                                  |                     | somello me                 | by someof  | -           | 232, 376                        |
|                                  |                     | ibition of                 |            |             | 368-88                          |
| Cultu                            | re of un            | belief                     | 44         |             | 137-6                           |
| Cu <b>s</b> ha<br>Cu <b>s</b> ha |                     |                            |            |             | 169                             |
|                                  |                     | **                         | **         | ••          |                                 |
| Cable                            | ss, doet            | rine of                    | **         | **          | 15                              |
| Dai-ti<br>Bo                     | l-Mutleq            | or Dai, he                 | and of the | Destood.    | 455, 460, 462,<br>464, 465, 467 |
| Date of                          | di Bohra            | commundty                  | **         | ••          | 397, 402, 486-67                |
|                                  |                     |                            |            |             |                                 |

| Denominations               | religiou                 | freedo            | n to         | 252                 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| disting                     | uished from<br>Vidual    | a the fr          | esdom of the | 395-404             |
| Devadasis                   | **                       | **                | **           | 839-6               |
| Devesion Fund               | **                       | ••                | ••           | 67-8                |
| Dharma, its m               | eaning                   | ••                | ••           | 18-9,27-8           |
| Dhawan, S.S.                | ••                       | ••                | ••           | 27, 28              |
| Dismissed tim<br>(See also  | e programm<br>Released t |                   | rame)        | 198,207,211,<br>215 |
| failure                     | of,                      | ••                | **           | 198                 |
| Diwali gembli               | ng                       | ••                | **           | 355~6               |
| Doorbell call<br>distributo | s by unsolu<br>rs        | ioitaä h          | andbill      | 362                 |
| Due Process o               | laupe (See               | Fourtee           | nth Amendmen | t)                  |
| Durgabai, Shr               | imati Ge                 | ••                | **           | 838                 |
| Durgah Khavaj               | a Moinuddi               | n Chisti          | at Ajmer     | 494                 |
| East India Co               | mpany                    | **                | ••           | 16                  |
| Sconomie asti               | vities (as               | eoc <b>iate</b> d | with religi  | on) 421-8           |
| Educational 1               | nstitution               | 8                 |              |                     |
| assista                     | nee to                   | **                | **           | 78+125<br>80+99     |
| direct<br>diserim           | aid to,<br>ination in    | admi.asi          | on to        | 587-9               |
| indirec                     | t aid to.                | **                |              | 99-123              |
| hoole                       | aid                      |                   | **           | 102-8               |
|                             | ries to te               |                   | des          | 100-2,107           |
|                             |                          |                   | ement of     | 88-99               |
|                             | us instruc               |                   |              | 176-88, 200-6       |
|                             |                          |                   | munity to    | 79-80-82-99         |
| Fight o                     | blish                    | rity out          | muinta fo    | 18400\$0848         |
| Encyclopedia                | Americana                | **                | **           | 2                   |
| Encyclopaedia               | of Religi                | on and 8          | ithics       | 2                   |
| Encyclopsedia               | of the So                | cial Soi          | ance s       | 3, 462              |

```
Equality.
       a characteristic of Indian accularism
                                                       OA-R
      right to. and religious freedom (see
          religious freedom)
Establishment clause (of the First Amendment)
                                                       9-10, 11, 29-30,
41, 88, 61, 63,
64, 65, 69, 71-3,
74, 75, 81, 99,
103, 105, 106,
                                                        999,401,428,
459,471,474
                                                        477.480
       absence of, in the Indian Constitution
                                                        30 4 125 4 382
       does not mean hostility to religion
                                                        208-215
       does not permit official prayers in
                                                        191. 198
       not violated by Sunday closings
                                                        224.595-401
       prohibits all government sid to religion
                                                        902+% BO4
       released time programme and. ..
                                                        197,200,202,
Broommiestion
                                                        219,396,401-4,
                              **
                                          ••
       defined
                              --
                                          ••
                                                        457
Exemption of taxes (See taxation)
Exemption from military service (See military service and conscientious objection)
Faith freedom of (See belief and conscience)
                                                        134-5
Faith-bealing
                              4.6
                                          ••
Fee or text distinction (see texation)
Fennell, William G.
                                          ..
                                                        169
First Amendment (U.S. Constitution)
```

application of, to the states (See Fourteenth Amendment)

| Plag salutes                                  |            |             |                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| in India                                      | ••         | ••          | 164,175-6                                                           |
| in the United State                           | 8          | **          | 184-78                                                              |
| Pledge of Allegiano                           |            |             | 13                                                                  |
| Fluoridation of water, ob<br>Christians       | jection to | by some     | 246-7                                                               |
| Fourteenth Amendment (U.S                     | Constitu   | tton)       |                                                                     |
| First Amendment app                           | lies to st | ate actions | 9, 71, 105,<br>153, 203, 223                                        |
| Freedom from religion                         |            |             |                                                                     |
| in India                                      | **         | **          | 218-20                                                              |
| in the United State                           | 6          | **          | 820-4                                                               |
| Freedom of the individual (See denominations) | and the d  | enomination |                                                                     |
| Freedom of speech                             | ••         | ••          | 303-6, 511,                                                         |
| and flag salute                               |            |             | 51 84 516                                                           |
| includes freedom no                           | * **       | **          | 171-8<br>171-5                                                      |
| includes freedom of<br>bution of litera       | press and  |             | 267~92                                                              |
| Free exercise clause                          | **         | ••          | 29, 30, 44, 45,<br>88, 103, 144,<br>150, 198, 218,<br>224, 308, 347 |
| and sabbath observa                           | 206        | ••          | 400+1                                                               |
| and state control o                           | f churches | **          | 416-20                                                              |
| Fyses, A.A.A.                                 | ••         | ••          | 480,453                                                             |
| Gajendragedkar, P.B.                          | **         | **          | R9, 481                                                             |
| Carrett, G.T.                                 | **         | **          | 16                                                                  |
| Gibb **                                       | **         | **          | 454                                                                 |
| Oledhill, Alam                                | **         | **          | 48                                                                  |
| Gerdon **                                     | **         | **          | 100                                                                 |
| Cosemvardhen Enquiry Comm                     | 1ttee      | **          | 233                                                                 |
| Cour, Hart Singh                              | **         |             | **** ***                                                            |
| nonts near oruge                              | **         | ••          | 3 <b>32,</b> 342, 438                                               |

| Gowda Saraswath Brahmin con                               | munity    | **         | 256, 257-8,<br>352  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| Goyal, Marendra                                           | ••        |            | 261                 |
| Grant, President (U.S.)                                   | ••        | **         | 81                  |
| Green                                                     | ••        | ••         | 169                 |
| Groethuysems B.                                           | ••        | ••         | 8 <sub>9</sub> 3    |
| Groves, Herry B.                                          | ••        | ••         | 142,221,275,<br>390 |
| Gujrat and Kathlewar Presb                                | yterian J | nint Board | 89                  |
| Habachy, Saba                                             | ••        | ••         | 458, 454            |
| Hadas, Moses                                              | **        | ••         | 39                  |
| Haddad, Tahir al                                          | ••        | **         | 464                 |
| Harijana (See untouchable                                 | s and cas | te system) |                     |
| Hartogensis, B.H.                                         | ••        | **         | 11                  |
| Reseltine                                                 | ••        |            | 462                 |
| Health and restriction on ti enimals restriction on child |           |            | 578-68<br>204-6     |
| ous literature<br>restrictions on grow                    |           |            | 540-50              |
|                                                           | ••        | ••         | 481                 |
| Hinduism                                                  | ••        | ••         | ~.                  |
|                                                           | **        | **         | 17-8,259-61,        |
| reconversion to                                           | **        | **         | 189+50              |
| reverence for cow in                                      | •         | **         | 364 <b>-</b> 77     |
| Eindu Sastras (soriptures)                                |           | **         | 276, 365            |
| Hindu state, Nepal is                                     | ••        | **         | 364                 |

```
Hindu temples
   (See also temples and devadasis)
                                                 ÆR
      assistance to, by the state
                                    ••
                                                 256. 411-4
      Hathdwara temple
                          ••
                                     ..
                                                  414-6
      Jacamath temis
                                     ..
                          ••
                                                  261-3
      Shel Radwinath tample
                                     ••
                                                  1-2
Holyoake. G.J.
                                     --
                          ••
                                                  989
Holy of Holies
                           ..
                                     ••
                                                  ACC
Holy Trinity Episcopal Church
                                     ••
                                                  127
Homes, Reverend John Haynes
                                                  65. 75-6
Hospitals, assistance to
                                     ..
                                                  232, 376
Humayun (Moghul Emperor)
                                      ••
                                                  446.447.
Hussain, M. Basheer
                           ••
                                      ••
                                                  450, 451
                                                  451
Hussain, Saed Jaffer
                                      ••
                                                   939
Eyder Ali (Newab of Mysore)
                                      ..
                                                   134
                                      ••
 II Am' movement
                            ••
                                                   543-47
 Infectious diseases, prevention of
                                      ••
                                                   481
                                      ..
                            ••
 Ichal
                ..
 Jackson. President (U.S) ..
                                                   15
                                       ••
 Jain temples
                                                   285, 258
       entry into, cases on
                                       ••
           (See also temple entry)
                                                    10,13,81,
```

••

..

282

Jefferson (U.S. President)

Jehangir (Moghal Emperor)

| ••••                     |            |               |                      |
|--------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Jehovah's Witnesses      |            |               |                      |
| and Bible talks i        | n public p | erks          | 246-8                |
| and public order         |            | **            | 349                  |
| over beening grade       | **         | ••            | 250-1, 517,<br>582-4 |
| distribution of r        | eligious : | Literature by | 569 <b>~</b> 62      |
| Objection to flag        | salutes    | **            | 164-75               |
| Propagation by,          | **         | ••            | 501-7, 489           |
| sale of religious        | literatu   | re by,        | 44-80, 898-3         |
| Jinia                    | **         | **            | 49                   |
|                          |            |               |                      |
| Kamath, HeVe             | **         | **            | 20 <sub>1</sub> 21   |
| Kauper, Paul G.          | ••         | **            | 60, 61               |
| Kaur, Amrit              | **         | **            | 161                  |
| Kautilya Arthasastra     | **         | **            | 29                   |
| II. 21                   | **         | ••            | 41                   |
| XXX, 1, 150              | **         | **            | 28                   |
| Keith, A.B               | **         | **            | 5                    |
| Kennedy, President (U.S  | •> ••      | **            | 15                   |
| Kenrick, Bishop Francis  | **         | **            | 187                  |
| Kerala Education Bill    | **         | **            | 82-3                 |
| Khan, Mohd. Ferooq       | ••         | **            | 447                  |
| Khan, Sayeed             | **         | ••            | 448                  |
| Konvits, Milton R.       | **         | **            | 100                  |
| Krishnasvemi, Alladi     | **         | **            | 161, 262             |
| Kurland                  | **         | **            | 108                  |
| Lathers, C.J. (of the Hi | gh Court   | of Australia) | 150, 267, 274        |
| Loudspeakers, propagati  | on throug  | h             | 500-14, 329          |

Luckman, Thomas .. .. 137

| Macmillan, Lord                                                  | ••                 | **           | 19                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| Medhawacheraya, Saint, i                                         | 84                 |              |                          |
| Madison, Fleet                                                   |                    |              | 11, 122                  |
| Hagie remedies (See Pait                                         | h healing          | ) • <b>*</b> |                          |
| Maitra, Pandit Lakshmiks                                         | inta               | ••           | 21, 261                  |
| Majumiar, R.C.                                                   | **                 | ••           | 16, 17, 341              |
| Mann, Horace                                                     | ••                 | ••           | 178                      |
| Manu                                                             | **                 | **           | 27, 28                   |
| Manusmriti II, 14                                                | ••                 | **           | 98                       |
| VI, 92                                                           | ••                 | **           | 98                       |
| Mare Calanter                                                    | **                 | **           | 963                      |
| Mathadhipati of a Math<br>his powers and du<br>his rights of pro | pagation           | ••           | 54-7<br>283              |
| net a corporation                                                | #01e               | **           | 263                      |
| Max Muller                                                       | **                 | **           | 259                      |
| McManus, Father William                                          |                    | ••           | 179                      |
| McQuaid, John C.                                                 | **                 | **           | 181                      |
| Mehta, Hans                                                      | **                 | ••           | 161                      |
| Military service exemp                                           | tion<br>Lous objec | tion)        | 146-68                   |
| Military training in e                                           |                    |              | 150-1,165                |
| Minority community<br>right to establi<br>tutions                | sh educati         | onal insti-  | 79-80,82-94,<br>97-6     |
| Monogemy (See polygem                                            | a)                 |              |                          |
| Morality, restrictions                                           | on ground          | is of        | 551+9                    |
| Hormons                                                          | ••                 | ••           | 132, 337-9,<br>432-6     |
| Mosque<br>music playing ar<br>use of loudspeak                   | d,<br>ters in,     | ::           | 301, 307-9<br>310-2, 329 |

```
Motaselas, (a shia sect of Muslims believing
                                                  440-50
   monogamy)
Music, playing of
                                                  25, 241, 501,
   (See also profession of religion)
                                                  907-0
Muhammad Ahanh
                                                  451
                          ..
                                     ..
Mukherjes, B.K.
                           ٠.
                                     ••
                                                  410
Mulla DeF.
                                                  410, 436, 437,
                          ..
                                     ••
Munshi, K.M.
                                                  260, 262
                           ..
                                     ••
Muslim countries, religious freedom in
                                                  A-A
Mutswalli
                                                  355, 356, 410
                                     ..
Hagay Couds Countities
                           --
                                     ..
                                                  SRA
Nalambalam of a temple. entry into ..
                                                  256
   (See also Holy of Holies)
                                                  196-7
Wetternal anthem
                                     ••
      respect to.
                                                  164
                           ••
                                     ..
                                                  18
      of the United States
                                     ••
                                                  18
National Day of Prayer ..
                                     ..
National flag (See flag salutes)
Mational mammity and integrity, restrictions
                                                  165-75
    for
Neutrality test
                                                  192. 196
                           • •
                                     ..
                                                  18, 26, 27,
481
 Nigam, 8.8.
                                     ..
                           ..
Non-establishment of religion (See establish-
    ment of religion)
Non-violence, belief in, and military service
                                                  151-5
 Oath requirement
       right to hold public office and.
                                                   221+S
       under U.S. Constitution
                                                   220
                                      ••
```

..

77-8

Orphan asylums, assistance to

| Pa  | ndas and temple entry           | **                     |             | 261-3                                               |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Pa  | thak, G.S.                      | ••                     | ••          | 446                                                 |
| Pe  | ulson, Monrad G.                | **                     | **          | 39, 63                                              |
| Pe  | reconal injury, rule of         | **                     | ••          | 111                                                 |
| P£  | effer, leo                      | ••                     | ••          | 13,77,100,<br>107-8,169,<br>177,179,187,<br>281,252 |
| P1  | eto                             | ••                     | ••          | 186                                                 |
| Po  | lygemy                          | ••                     | ••          | 132,391,<br>432-55                                  |
|     | among Hindus                    | ••                     |             | 436-42                                              |
|     | among Mormons in Am             | erica                  | **          | 15,881,887-9,                                       |
|     | emong Muslims                   | **                     | **          | 432+6<br>444+55                                     |
| Pot | re11                            | **                     | **          | 169                                                 |
| Pot | well-Price, J.C.                | **                     | ••          | 16                                                  |
| Pr  | ayer                            |                        |             |                                                     |
|     | at schools in Ameri             | œ.                     | **          | 64,185-97,<br>190, 217                              |
|     | Cases on                        | ••                     | **          | 186, 187-96                                         |
|     | in India                        | ••                     | ••          | 183-6, 195-6                                        |
|     | in mosque and music             | playing                | • •         | 807 <b>-</b> 9                                      |
| Pre | actice of religion              | **                     | **          | 265-77                                              |
|     | distinction from be             | lief                   | **          | 144, 226                                            |
|     | 1ts meaning                     | ••                     | ••          | 227, 265                                            |
|     | restrictions on, if             | 65                     |             | 405-28                                              |
|     | should be essential of religion | or integr              | el part     | 269-73                                              |
| Pre | to mobert , see                 | ••                     | **          | 267-92                                              |
|     | in India, it is ind             | luded in t<br>pression | the freedom | 287, 311-2                                          |
| Pre | cessions, religious             | ••                     | ••          | 233+62                                              |
|     |                                 |                        |             |                                                     |

| •                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Proclamation of Queen Victoria, 1858                                                                     | 16                         |
| Profession of religion                                                                                   | 226-64, 227,<br>317, 355-6 |
| cov-slaughter (See nov-slaughter and sacrifice)                                                          | D119 (000-0                |
| distinguished from practice and propagation                                                              | 225-7                      |
| its meaning                                                                                              | 226-7, 228                 |
| its test: public declaration                                                                             | 288-9                      |
| playing of music on public streets<br>(See also music, and public streets)<br>temple entry (See temples) | 241                        |
| Worship on high ways and in public parks                                                                 |                            |
| sousing on urgu agas and in busine being                                                                 | 253-52                     |
| Prohibition of slaughter of naimals and right<br>to trade (See also cow slaughter)                       | 363-88                     |
| Propagation of religion                                                                                  | 226-7, 278-314,<br>319     |
| anti religious propaganda in Russia                                                                      | 7                          |
| by religious institutions                                                                                | 282-3                      |
| discussion in the Constituent Assembly<br>on its inclusion                                               | 280-2                      |
| distribution of pauphlets and literature<br>(See also religious literature)                              | 984-500                    |
| included also in freedom of speech                                                                       | 982                        |
| its meaning                                                                                              | 25-6,226-7,<br>278         |
| not mentioned specifically in other<br>Constitutions                                                     | 879-80                     |
| tames on,                                                                                                | 44-50, 125                 |
| through phonographs and loudspeakers                                                                     | 200-16                     |
| Property includes abstract rights                                                                        | 356                        |
| Property rights                                                                                          |                            |
| acquisition of,                                                                                          | 354-5                      |
| and religious rights                                                                                     | 277, 354-62                |
| of the med of a religious institution                                                                    | 357-8, 422-4               |
| private property and religious propa-<br>gation                                                          | 358-62, 404                |
| Destantive discrimination                                                                                | 363                        |

à

| Public order, restriction                                            | s on gr  | ound of     | 244-52, 268-<br>92, 322-30                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|
| Public streets open to persons of propagation on; processions on; (8 | ••       | ••          | 285, 828<br>810-5                         |
| Punker, Dr S.D.                                                      | ••       | **          | 332, 333                                  |
| Pyles                                                                | ••       | ••          | 280                                       |
| Qadri, Anwar Ahmad                                                   | ••       | ••          | 448                                       |
| Quran                                                                | ••       | ••          | 4, 188, 325, 444,<br>447, 453, 454        |
| IV, S                                                                | **       | ••          | 445, 447                                  |
| IV, 129                                                              | **       | **          | 448                                       |
| Racial discrimination                                                |          |             | 252, 318, 389,<br>392, 398, 404,<br>474-7 |
| separate churches Whites                                             | of Negr  | oes and     | 252, 395                                  |
| Radhakrishnan, Dr. S.                                                | **       | **          | 20, 21, 259                               |
| Rajadhiraja (Chola King)                                             | ••       | **          | 40                                        |
| Ramanujacharya                                                       | **       | ••          | 260                                       |
| Rac, B. Paramewar                                                    | **       | **          | 275                                       |
| Rao, Shiva B.                                                        | **       | ••          | 20,160,161,<br>280                        |
| Rao, P. Kodanda                                                      | ••       | ••          | 451                                       |
| Reasonable restrictions                                              | ••       | ••          | 518,534,555-6,<br>570-1, 450              |
| on freedom of spee                                                   | och      | **          | 175,288-9,291                             |
| Released-time programme<br>(See also sunday a<br>ings and prayers)   | schools, | Bible read- | 182,197-217                               |
| consent cards                                                        | **       | **          | 199, 200                                  |
| consent of parents                                                   |          |             | 199, 201                                  |
| failure of Sunday                                                    |          |             | 198                                       |
| one day a week sy                                                    | stem     | ••          | 198,199,201                               |
|                                                                      |          |             |                                           |

## Released wtime programme

instruction given outside the school 206-12 (Zorach case) instruction imparted within the compus 200=6 (McCollum case) oriticism of Zorach case .. 01 3-7 Religion, concept of 130-4% PAR .. Religious freedom and other fundamental rights 351-404, 478-9 in India 25-4, 381, •• 25.7-4 in the United States 884 .. property rights .. 354-62 rights of the individual and of the 395-404 denomination right to equality • • ••

••

..

..

••

••

••

••

••

Religious institutions appointment of committees for the management of. heads of. ••

interference with the management of. propagation of religion by. .. throwing open of. •• Religious instructions (See released time

programme and schools) Religious literature

Pight to trade

untouchability

distribution of.

(See also propagation of religion) and Weekly holidays included in the freedom of press in private premises littering of streets by.

prohibition by municipal authorities ale by children of.

axation on. (See Taxation)

382-92, 404 363-82 393-8

51. 410-£1 54-6, 282, 356-8 470-1

282-X 255-64. 471-7

984-300

296-300

285-A

358-60

286+92

284-6

204-6

| Religious organisations, ass                          |                |           | 75-8                    |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| for charitable purpose<br>for educational purpose     | <b>9</b><br>98 | **        | 78-128                  |
| for religious purposes                                |                | **        | <i>€</i> 7-48           |
| Religious procession (See pr                          | ocassion)      | )         |                         |
| Religious test not required public office             | for bolds      | ing       | 5,16,280-25,<br>399-90  |
| Religious training and belie                          | f. concer      | pt of     | 136, 154                |
| objection to military                                 | pervice        | **        | 157-8                   |
| Restriction includes prohibi                          | ttion          | **        | 405                     |
| Restrictions upon religious                           | freedon        | **        | 321-481                 |
| Rig Veda, VIII, 48, 11                                | ••             | **        | 369                     |
| Rosenfield                                            | **             | **        | 100                     |
| Ross, Namey Wilson                                    | **             | **        | 151                     |
| Rugayba, Habib Bu                                     | ••             | **        | 452                     |
| Russian Orthodox Church in                            | America        | **        | 417-20                  |
| Sabbath observances                                   |                | ••        | 122,298,380,<br>398-401 |
| Babath schools (See Sunday<br>released time programme | schools        | and       |                         |
| Salvationists                                         | **             | **        | 254                     |
| Sonthanem, K.                                         |                | **        | 321                     |
| Satsangi (or Swaminarayan)                            | sect           | **        | 258-61                  |
| Saturday, a sabbathday                                | ••             | **        | 122,298,398,<br>400-1   |
| Scheduled Castes                                      |                |           |                         |
| affect of conversion                                  |                |           | 226<br>227+9            |
| reservation of seats                                  | in elec        | tions for | 227 <b>-9</b><br>206-7  |
| reservations for,                                     | **             | **        | 27041                   |
| 1-                                                    |                |           |                         |

| religious practices in, prayers et, profit making and non profit making,                                              | 176-85<br>(Bee prayer)<br>110-23                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Secular activities (associated with religion)                                                                         | 405-21, 479                                          |
| Secularism characteristics of Indian, characteristics of vestern, in Soviet Ruscia concept of, state aid and,         | 22-9, 62<br>8-15, 27<br>7<br>1-3, 66<br>67-8         |
| Secular state, concept of in India - its history India as a secular state the United States as a secular state        | 1-30, 482<br>16<br>20-9<br>8-15, 29                  |
| Selective Service System Monograph                                                                                    | 148-9                                                |
| Sen, A.K                                                                                                              | 446                                                  |
| Separation of church and state (See also wall of separation between church and state) exceptions in the United States | 3,7,8,10,29,<br>115,204,208,<br>210,217,276<br>11-5  |
| Seventh-day Adventist                                                                                                 | 59B, 400+1                                           |
| Shankaracharya, Jagadguru                                                                                             | 276                                                  |
| Shah, K.T.                                                                                                            | 475                                                  |
| Shebalt                                                                                                               | 262,410,412                                          |
| Sisters of Charity, Catholic                                                                                          | 75                                                   |
| Slough, V. McAnany                                                                                                    | 100                                                  |
| Smith, Dr Donald Sugers                                                                                               | 80                                                   |
| Social welfare and reform                                                                                             | 392, 403, 489-77;<br>461, 463, 464,<br>466, 468, 480 |

Spinosa

156

## State actions and First Amendment (See Fourteenth Amendment)

State aid to religion (See assistance to religion)

| rerra       | (aon)           |            |                       |                            |                  |
|-------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Stimson     | ••              | ••         | ••                    | 65                         |                  |
| Stone, Harl | an Fiske        | ••         | ••                    | 147                        |                  |
| Subba Reo   | ••              | **         | ••                    | 451                        |                  |
| Bubremonien | No Ae           | ••         |                       | 354, 4                     | 30               |
| Successive  | marriages       | ••         | ••                    | 445                        |                  |
| Sunday, a s | sabbath-day o   | ra day o   | f rest                | 12, 122<br>296-8,<br>398-9 | ,224,<br>380,    |
| does        | not violate     | establish  | ment clause           | 224, 5                     | 98-89            |
| Sunday laws | (Bee weekly     | holidays   | )                     |                            |                  |
| Sunday scho | ols (See ale    | o release  | i time                | 128                        |                  |
| reaso       | ns for its i    | ailure     | ••                    | 198                        |                  |
| numbs       | r of,           | **         | **                    | 200                        |                  |
| Sutherland, | Arthur Be       | **         | **                    | 191                        |                  |
| Suttee      | **              | **         | ••                    | 340-3                      |                  |
| Taxation up | on religion     | and relig  | ious denom            | insticns 35                | /-8 <sub>1</sub> |
| durin       | ng the Muslin   | and Brit   | ish rule i            | n India 4                  | 3                |
| 9 209 150   | tion of tame    | 15         | ••                    | 36                         | -41              |
| levie       | s on religio    | us instit  | utions                | 43,51-<br>69,12            | 3,56,            |
| relig<br>al | ious instructed | tion in p  | ublic and<br>taxation | 185                        |                  |
| taxat       | ion on sale     | of religi  | ous litera            | ture 44-50<br>292-4        | 124,             |
| tax         | and fee disti   | ingui shed | **                    | 81                         |                  |
| Temples (Se | e also Hinds    | temples)   |                       |                            |                  |
| entry       | into, and I     | rofession  | of religi             | on 282-6                   |                  |
| entr        | into and p      | mda#       | **                    | 261-3                      |                  |
| Cases       | on temple       | ntry       | **                    | 205,                       |                  |
| inter       | rference in     | the affair | s or the t            | emple 411-7                |                  |

```
338
Testament (01d)
                          ••
                                     ••
                                                  164
      Expdus 20 # 5-6
                          ..
                                     ••
                                                  205
             20 1 8-10
                          ••
                                     ••
                                                  296
             81 1 14-15
                                     ••
                          ••
                                                  39
      Barra 7 1 24
                          ••
                                     ••
                                                  134, 135
Testament (New)
                           ••
                                     ••
                                                  45
      Aets 20 | 19-20
                           ••
                                      ••
                                                  ΔK
      Mark 16 # 15
                           ••
                                      ••
                                                  105-8, 118
190-1
Text-books assistance to school children
                                                   106-7
      lending text books ..
                                                   178
       contents of text books to be secular
                                                  491-7
Throwing open of religious institutions
                                                   386, 412-3
Tilkayet of Nathdware temple
                                      **
                                                   260
 Tilak, Bal Gangadhar
                                      ••
                           ••
                                                   109-25, 483
 Transportation facilities ..
                                      ••
                                                   181
                                      ••
 Trinity College
                            ••
                                                   24. 219. 467
 Tripathi, P.K.
                            ••
                                       ••
                                                   22, 25-7
 Tolerance, a characteristic of
                                       ••
    Indian secularism
                                                    400-1
 Unemployment compensation ..
                                       ••
                                                    25, 391, 444,
 Uniform civil code
                            ..
                                       ••
 Universal Declaration of Human Rights (1948).
                                                    226
     articles 18 and 19
                                                    252,256-61,
276-7,352
  Untouchables (See also caste system)
                                                    253,254,276,
472
                             ••
                                       ••
  Untouchability
                                                    393-5
        and religious freedom
                                       ••
```

| Vedas                      | **                           | ••                       | ••              | 260, 365, 366                               |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Vedic Aryans               | ••                           | **                       | ••              | 363                                         |
| Victoria, Que<br>mation of | en, Proclama<br>Queen Victor | ition of (S              | les Procla-     |                                             |
| Visishtadvait              | evada                        | **                       | ••              | 260                                         |
| Vivekananda,               | Swami.                       | ••                       | ••              | 281                                         |
|                            | separation o                 | of church a              | and state       | 10,11,29,62,<br>63,65,69,81,<br>103,118,218 |
| breach                     | in the well                  | **                       | ••              | 118, 212                                    |
| Weekly holids              | ys.                          | ••                       | ••              | 284, 296-300,<br>380, 398-401               |
| and sal                    | e or distrib                 | ution of m               | religious       | 296-300                                     |
| Welfare and a              | eform, restr<br>cial welfare | rictions or<br>and refor | n grounds<br>m) |                                             |
| Welfare state              | the theory                   | of,                      | ••              | 59-61, 126,                                 |
|                            | unce under th                |                          |                 | 118-20                                      |
| validit                    | y of tax ex                  | emption on               | **              | 59-61, 65                                   |
| Weiss                      | **                           | ••                       | **              | 400                                         |
| Wilkinson                  | **                           | ••                       | ••              | 169                                         |
| Williams, His              | heel                         | **                       | **              | 187                                         |
| Williams, Mon              | ier                          | **                       | **              | 26, 259                                     |
| Wilson                     | ••                           | **                       | **              | 449                                         |
| Woywod, Rev.               | Stanislaus                   | ••                       | ••              | 180                                         |
| Yagnavalkya,               | Vaj I, 109                   | ••                       | ••              | 365                                         |
| Yellamma, God              | dess (Univer                 | rsal Mother              | r)              | 338                                         |
| Zollman                    | ••                           | ••                       |                 | 65                                          |